229·1 भिष्ठा मिनिवी -8(1-3)

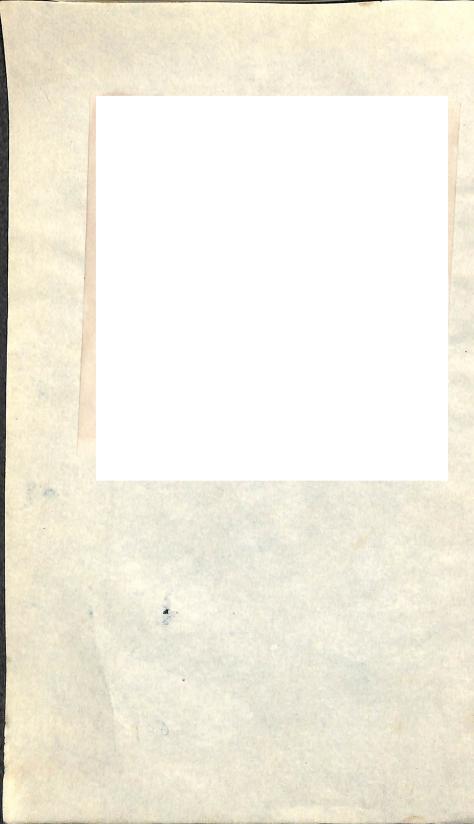



1

THE

## HOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES

DLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NOS. 453, 454 & 457.

## विरिमित्रोदय-

शुद्धिप्रकाशः

महामहोपाध्यायश्रीमित्रामिश्रविरचितः।

भट्टराई-इत्युपपदेन न्यायाचायपण्डितपद्मप्रसादोपाध्यायेन संशोधितः ।

### VIRAMITRODAYA SUDHIPRAKAS'A

by

MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT MITRA MIS'BA
EDITED BY

Nyāyāchārya

Pandit Padma Prasāda Upādhyāya

FASCICULAS. I-III. ?-3.

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE.

Benares City.

1937





22年月 6年1月十

यानन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता । सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥ चोसम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जलदर्शना । रसिकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोद्दितम् ॥ २ ॥ स्तवकाः ४५३, ४५४, ४५०.

Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vilas Press, Benares.

#### THE

### CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES

A

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NOS. 453, 454 & 457.

THE

## VIRAMITRODAYA SUBHIPRAKAS'A

by

Манаманораднулуа Раппіт Мітка Мів'ва Едітед ву Nyāyāchārya Pandit Padma Prasāda Upādhyāya Vol. VIII. Fasciculas. I-III. ? 3.

JAYA KRISHNA DAS HARI DAS GUPTA
The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

BENARES.

### (All Rights Reserved by the Publisher)

JAYA KRISHNA DAS GUPTA,
VIDYA VILAS PRESS, BENARES CITY.

1937.

क्ष औ: क्ष

चौखम्बा-संस्कृत-ग्रन्थमाला

( ग्रन्थ-संख्या ३० )

ग्रन्थाङ्काः ४५३, ४५४, ४५७,

श्रीः

## वीरामित्रोदय-

शुद्धिप्रकाशः ।

महामहोपाध्यायश्रीमित्रामिश्रविरचितः।

भट्टराई-इत्युपपदेन न्यायाचायपण्डितपद्मप्रसादोपाध्यायेन संशोधितः ।

प्रकाशकः-

जयकृष्णदास हरिदास ग्रसः— चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस,

सं० १९९४ वै.

[ यज्ञासनामुसारेण सर्वेऽधिकाराः प्रकासकेन स्वायत्तीकृताः ]

प्राप्तिस्थानम्

# जयकृष्णदास हरिदास गुप्त:-

चौलम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस,

बनारम सिटी।

#### श्रीगुरुः शरणम् ।

### भूमिका।

<mark>र्दृहो ! विद्यैकथनाः ! धर्मैककुत्याः ! विद्वत्तल्लजाः !</mark>

अस्मिन् खळु निरवधौ संसरणाम्बुधौ युगपन्मज्जनोन्मज्जनायासनिर्यासनिदानमेक-मेव नूनमनूनं तत्त्वज्ञानमाकलयन्ति समुच्छलद्विच्छिन्नजन्ममरणपरम्परागिरिणदीप्रवा• हपातदराः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रमाणताऽऽदराः कल्याणकृते कदर्थितकलेशराः कीविद-वराः । अनारोपितस्य रूपस्य साक्षात्कृतिमेव च तत्त्वज्ञानत्वेन व्यवहरन्ति गरीयांसो विवेचकवरीयांसः । अनारोपितं च रूपं तदेव जगति, यद् देशतः कालतो वस्तुतश्चा-परिच्छित्रम् , श्रुतिश्वात्रानुकूला ''वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्य'मित्या-दिका । एवंविधस्य च रूपस्य साक्षात्कारो नेन्द्रियव्यापारायत्तजन्मा सम्भावयितुमिप प्रमादविधुरैरिति श्रवणमनननिदिध्यासनाहितसंस्कारविशेषैरच्छस्फटिककल्पे मानसमुकुरे प्रतिविम्ब एव सः । विम्बप्रतिविम्बयोधीपाधिकमन्यत्वं चकास्ते न तात्वि-कमिति न द्वैतिभिविद्वेष्टव्यम् , तमेव च 'यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म' इति श्रुतिरप्यनुगृह्णा-ति' स च संस्कार्विशेषः सामान्यविशेषाधीनामन्दमन्दतासमालिङ्गितमानसे मातङ्गकुले कृतो मन्त्रदीक्षासंस्कार इवापरिसङ्खयेयजनिजातसंचिताघसन्दोहधूलिधूसरेऽन्तःकरणे नात्मानमेव लभते कुतो वा प्रतिविम्वग्रहणयोग्यतामाद्धीत, तस्याश्चापगमो न विहि-तानुष्ठितिप्रतिषिद्धपरिहृतिमन्तरा, तत्र प्रतिषिद्धपरिहृतेः सार्वदिकतया विशेषणविशेषान पेक्षत्वेऽपि विहितानुष्ठितेरस्ति समग्राङ्गकलापाधिकारितावच्छेदकविशेषणविशेषग्रामसापे-क्षता, अङ्गकलापाधिकारितावच्छेदकधर्मविशेषविरहाधिकारिका च सा सिकतोप्ता अधिनिकसुधारककराकर्षणकम्पिता राजनीतिरिव वनितासखीसङ्गता प्रव-ज्येव विफलतामेवासाद्यतीति कर्मफलाभीष्युना मनस्विना नित्यनैमित्तिककाम्यभे देन विभक्तानां त्रयाणां कर्मणामनुष्ठितौ प्रथममधिकारितासम्पादनशीला धर्मविशेषा एवान्वेषणीयाः, तेषु च शौचस्याप्यास्ते विशेषणविशेषता, यदन्तरोप्तमपि कर्मबीजं नापूर्वोङ्करं प्रसवितुमीष्टे, तिद्वरहे च फल्गुतामेवावलम्बन्ते निखिलान्यपि कर्मजातानि, व्यर्थतामेवोपयाति विशेषत आमुध्मिकप्रयोजना । प्रयोजितमायासोपचितं वसुच-यम । कि बहुना, अञ्चनायायासितायाऽपि न रोचते शुद्धिहीनतयावगतमद्नीयम । पिपासाकुलितोऽपि नाभिलषति तादशं शिशिरतरमपि पानीयं पातुम् । वलवत्कायव्या-पार्श्तः श्रान्तोऽपि प्रशिथिलाङ्गकलापोऽपि नाकाङ्क्ततेऽपवित्रां निविडविटपिप्रच्छायशी-तलामि वसुधामध्यासितुमिति सर्विस्मिन्नेव लौकिकेऽलौकिके च वस्तुनि शुद्धिरपेक्षि-तिति कासौ छुद्धिः १ कतिधा च सा १ कतमैरुपायैरुपपादनोयेत्यादिविचिकित्साप्रमत्त-करेणुका बाधत एवानारतं निर्णिनीषूणां मनस्विनामन्तः करणनिलनानि, तन्निराकृतिश्च न शास्त्रीयाध्यवसायतीक्ष्णाङ्करापरियहं विना, तत्परियहोऽपि न सम्यग्विवेचनमन्तरा, तद्विवेचनैमपि न प्रमाणविषयव्यवस्थां निनेति गुद्धगुद्धिविषये समुपळभ्यमानानां

मुनिवचनानां विषयव्यवस्थायै निर्मितोऽयं महाप्रवन्धः, महाटवीदुर्गमदुर्गकन्दरानिक्षिन हो महामणिरिव सम्प्रति श्रीजयकृष्णश्रेष्ठिमहोद्यानां कथनीयतापथमनवतीर्णेन प्रवलेन प्रयत्नशतेन कथंकथमपि प्रकार्यतां नीतः ।

यश्च नास्ति नः शास्त्रे विश्वासः, शुद्धिश्च मलविरहित्वरूपं स्वच्छत्वमेव, तच्च प्र-त्यक्षप्रमाणसमधिगम्यमेवेत्यनर्थकं तद्वधारणार्थमेतावतो प्रन्थराशे: प्रणयनमिति प्रत्या-चक्षीत स प्रतिवक्तव्यः, तदेवमलं शास्त्रैकसमधिगम्यमिति नः सिद्धान्तः, प्रत्यक्षसम-धिगम्ये तु तस्मिन् यथाकथित्रद् दश्यानामुपपर्येतापि, आत्मादीनान्त्वदश्यानां मलि-नतामिलनते कथं निणीयेताम्, नास्ति कश्चनात्मा, न चार्थकामातिरिक्तौ पुरुषार्थौ, नापि प्रत्यक्षतन्मूलकानुमानातिरिक्तं प्रमाणम् । नापि च जन्मान्तरमिति प्रलपतां च प्रमाणचर्याचतुरेश्वश्चचतुरचेतोभिनैयायिकतनयेरेच वागिन्द्रियनियमनात्मकमौनव्रतप्रा यश्चित्तौ प्रवर्तनीयाः ।

किंच—विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । अनिश्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छिति ॥

इति मनुवचनानुसारेण पिततानां तेषां लोमवल्लाङ्गूलवतामिव धर्मानुष्ठितावन-धिकाराचास्त्येव शुद्धेरावश्यकता, ये पुनरिधकारसंपद्याः पुरुषार्थचतुष्ठयप्रमातारः, धर्मस्यैवेतरपुरुषार्थमूलतया धर्मानुष्ठितावेव नियोजितकायवाङ्मनोदयापाराः, तैः शुद्धेः सामहं प्राह्मतया तेषां कृते कृतात्मपरिप्रहा प्रन्थप्रणयननिर्वाहिका कृतिर्न निरर्थतां कथमप्यापद्यत इत्यलं निर्मर्थादैः पण्डितंमन्यैः शुष्ककलहेनेति ।

यद्यपि शुद्धिनिरूपणपराः सन्ति बहुशो मन्वर्थमुक्तावलीमिताक्षरापरार्कबालम्भद्दीप्र-भृतिपरिवारपरिबृंहिताः, षड्शोतित्रिंशच्छ्लोकीशुद्धिविवेकशुद्धितत्त्वसिन्धुप्रभृतिपरिचा-रिकाशतैः सादरं सेविता अमिताः संहिताः, तथापि ता बहुलपक्षपक्षपातिनीयामिनीत-मस्तोममेचिकताः काशीपुरीसरणिश्रेणय इवान्तरा प्रकाशं न सम्यक् गुद्धिपदवीनिर्धा-रणाय पूर्यात। इति स्वजनुषा महीमण्डलमण्डनायमानिसिथिलामण्डलं मण्डयद्भिस्तत्रभ-विद्धर्महामहोपाध्यायैर्मित्रमिश्रमहोदयैराध्यात्मिकाधिभौतिकरूपा ये द्धिप्रकारास्ते समेऽपि अस्मिन्निबन्धे प्रमाणयुक्तचुपन्यासपूर्वकं निष्टङ्किता इति सर्वमिप प्रकृतनिबन्धावलोकनसमनन्तरमेव स्वयमनुभवपथमवतरिष्यति शेमुषीविशेषजुषां स-हृद्यधौरेयाणाभित्यलमात्मनो मुधा वाचाटताप्रकटनकौशलकलासमाश्रयणेनेति । अत्र च वाराणसीपुरीविराजमानराजकीयपुस्तकालयगतं लिखितं गुद्धप्रायमेकमादर्शपुस्तकं शरणीकृत्य संशोधनादिकार्यजाते, प्रमादतो जातानामगुद्धीनां ज्ञापके गुद्धिपत्रे, प्रवन्थगः तानां विषयाणामनुक्रमणे च यथाशक्तिशेमुषि संपादितेऽपि तपोज्ञानसहायशून्यैश्वर्भदशै-मांद्रशै: साहजिकानां दोषाणां साकल्येन निरसित्मशक्यतया तत्र तत्र बहुपप्छतं स्यात् , तत्र च परिचितस्थानप्रयत्ना विहितागसयत्ना अपश्चिमा विपश्चित एवनः शरणमिति-संशोधकः।

#### ॥ श्रीः ॥

### अथ बीरमित्रोदयद्युद्धिप्रकादास्य

# विषयानुक्रमणिका।

------

|                                                                               | <b>संख्या</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| आदौ बलोकद्वयेन वृसिहस्तवनम् ।                                                 | •             |
| गृतीयइलोकेन झुःणस्तवनम् ।                                                     | 99            |
| चतुर्थंदलोकेन शिवस्तुतिः।                                                     | 9.9           |
| पद्ममश्लोकेन गणेशस्तुतिः।                                                     | 93            |
| षष्ठक्षेकेन भगवतीस्तुतिः।                                                     | 29            |
| सप्तमाष्टमइलोकाम्यां मेदिनीमल्लनाम्नो नरपतेर्वर्णनम् :                        | 5             |
| नवमद्शमङ्कोकाभ्यां तत्पुत्रस्यार्ज्जनगम्नो नृपस्य वर्णनम् ।                   | 13.           |
| पकादशहादशहलोकाभ्यामर्जुनपुत्रस्य मलखानाख्यस्य नृपस्य पराक्रमवर्णनम् ।         | "             |
| त्रयोदशचतुर्देशक्लोकाभ्यां ततपुत्रस्य प्रतापरुद्रस्य वर्णनम् ।                | 99            |
| ततः श्लोकन्नयेण प्रतापरुद्रतनूजस्य मधुकरसाहस्य वर्णनम् ।                      | 99            |
| अष्टादशक्लेकिन पुत्रे वीरसिंहे राज्यं प्रतिष्ठाप्य मधुकरसाहस्य खुलेकिगमनकयनम् | 1 3           |
| ततेाऽष्टाभिः इलेक्वेवीरसिंहस्य वर्णनस् ।                                      | 11            |
| वता जुहारिबह नृपतेर्वर्णनम् ।                                                 | 8             |
| ततस्तत्पुत्रस्य विक्रमादित्यस्य वर्णनम् ।                                     | 9             |
| बत्वारिंशत्तमेन ब्लोकेन श्रीर्धंसपण्डितस्य वर्णनम् ।                          | 99            |
| ततस्तत्पुत्रस्य परशुराममिश्रस्य जन्मकथनम् ।                                   | E             |
| ततस्तत्पुत्रस्य मित्रमिश्रस्य जन्मकथनम् ।                                     | 19            |
| श्रीवीरसिंहाज्ञया शुद्धिप्रकाशनिर्मितौ स्वस्य प्रवृत्ति इथनम् ।               | 1,7           |
| ग्रुद्धिप्रकाशविषयानुक्रमणिकाकथनम् ।                                          | 93            |
| आशीचसंसर्गाभावस्य ञुद्धिपदार्थस्वकथनम् ।                                      | 6             |
| मतान्तरखण्डनपूर्वकं शुद्धयन्तर्गताशौचपदार्थनिरूपणम् ।                         | "             |
| गुद्धिभेदकथनम् ।                                                              | 0             |
| रजस्वलाऽऽशौचनिरूपणम् ।                                                        | 90            |
| द्वावर्षांदुत्तरे वयसि रजस उत्पत्तिकथनम् ।                                    |               |
|                                                                               | 99            |

| 1414                                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| द्वादशवर्षवयस्काया वही रजीदर्शनाभावेऽव्यन्तः पुष्पसद्धावाद्मनाचित्यप्र-                     |       |
| तिपादनम् ।                                                                                  | 8     |
| रज्ञीनिमित्रमाशीचम् ।                                                                       |       |
| अविज्ञाते रजसि निर्णयः।                                                                     |       |
| राची रजिस प्राद्यदिननिर्णयः ।                                                               | 5     |
| रज़स्वला धर्माः ।                                                                           | 8     |
| रजस्वलाया तैलाभ्यङ्गभूमिलननाञ्जनखनदन्तधावननलङ्गनतनादौ देापकथनम् ।                           | ,     |
| रजस्वळाया नैमित्तिकस्नानप्राप्ती तत्प्रकारकथनम् ।                                           | 8:    |
| रज्ञःस्वलायाः स्नानात्तरकर्तव्यनिरूपणम् ।                                                   | ,     |
| रजस्वलाया ज्वराद्यक्षिभवे शुद्धिप्रकारकथनम् ।                                               | 9     |
| तस्या भर्तृश्रुश्रवादी चतुर्थेऽहिन श्रुद्धिः, देवे वित्रवे व रजानिवृत्तौ पञ्चमादौ श्रुद्धिः | :12:  |
| त्रयोदशदिनात्पूर्वं रजादर्शने शुद्धिविचारः।                                                 | 8 :   |
| रजाविशेषे गुद्धयपवादः ।                                                                     | 9     |
| चतुर्विधरजे।भेदकथनम् ।                                                                      | 7     |
| तत्र रागजे रजित स्पर्शादौ दे। पाभावाभिधानम् ।                                               | ,     |
| यावद्रजानिवृत्तिन भवति तावद् देवादौ पाकादौ च नाधिकार इति प्रतिपादनम् ।                      | ६०    |
| ब्रव्यजे रजाविशेषे विशेषांभिधानम् ।                                                         |       |
| गर्भस्रावाशीचम् ।                                                                           | 9     |
| गर्भस्रावे मासतुल्याभी रात्रिभिः शुद्धिकथनम् ।                                              | 23    |
| बहःशब्दरात्रिशब्दयोरहेारात्रपरत्वकथनम् ।                                                    | ,,    |
| स्नावशब्दार्थनिर्वचनम् ।                                                                    | 9 9   |
| ''रात्रिभिमांसतुल्यामि' रिति मनुवचनस्थ तृतीयादिसासपरत्वाभिधानम् ।                           | • • • |
| प्रथमहितीयमासयाः स्रावे वर्णभेदेनाशौचाभिधानम् ।                                             | 9 9   |
| तत्र रुद्धयादिमतप्रदर्शनम् ।                                                                | 9     |
| माधवमतप्रदर्शनम् ।                                                                          | 91    |
| मतान्तरखण्डनपूर्वकमाधनमतस्य युक्तत्वाभिधानम् ।                                              | 80    |
| स्वावाशीचे मात्रेव मासतुब्याशीचं स्विण्डानां तु सद्यःशोचामात कथनम् ।                        | 9 5   |
| सगुणस्विण्डानां स्वः, निर्गुणानामहारात्रम् , यथेच्छाचारिणां त्रिरात्रमिति                   |       |
| रुद्रधरमतप्रदर्शनस् ।                                                                       | 93    |
| स्रावाशीचस्य मृतजातपरत्वाभिधानम् ।                                                          | ,,    |
| सप्तममासादारम्य जीवति जाते मातुः सम्पूर्णाशौचम् ।                                           | 93    |
| तत्र प्राच्यानां सपिण्डाकौचन्यवस्था ।                                                       | 85    |
|                                                                                             |       |

| विषयः                                                                     | <b>ट्रहरं</b> क्या                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| माधवमतप्रदर्शनम् ।                                                        | 99                                      |
| स्वमतप्रदर्शनम् ।                                                         | 99                                      |
| जननाशीचम् ।                                                               | 99                                      |
| जनने सिपण्डेषु ज्ञावाज्ञीचवद् दशाहाज्ञीचम् ।                              | 98                                      |
| सप्तममासप्रश्रुतिमृतजाते द्वाइं सृत्याशीचम् ।                             | 99                                      |
| नालच्छेदातपाङ् सृते पित्रादीनां त्रिरात्रं मातुः पूर्णम् ।                | 99                                      |
| चातुर्वण्यांनां यथाकमं दशाहद्वादशाहपक्षमासमिन्याप्याशौचम् ।               | . 99                                    |
| भपत्यजनने पितुः स्नानातपूर्वमस्पृत्रयत्वम् ।                              | 99                                      |
| जननाशोचे स्तिकावर्जं नास्युदयत्वम् ।                                      | 99                                      |
| सृतिकाया दशरात्रानन्तरमस्पृध्यत्वनिवृत्तिख्पा शुद्धिः ।                   | es                                      |
| पुत्रवत्या शुद्धधनन्तरं विंशतिरात्रेग कर्माधिकारः ।                       | 99                                      |
| स्रोजनन्याः ग्रुद्ध्यनन्तरं मासेन कर्माधिकारः ।                           | 99                                      |
| जननाशोचे तत्तदिनविद्धिते कर्मणि प्रथमषष्टदशमदिनेषु नाशौचम् ।              | 51                                      |
| प्रथमषष्टदशमदिनेषु पक्वान्नं वर्जयित्वा प्रतिग्रहे न दोषः ।               | 5 6                                     |
| पकान्नभक्षणे चान्द्रायणम् ।                                               | 99                                      |
| सन्याशोचेऽपि पुत्रजन्मनि तस्काळं शुद्धिः ।                                | 9 9                                     |
| वालाद्यशौचनिरूपणम् ।                                                      | 19                                      |
| नाळच्छेदात्पूर्वे तदुत्तरं वा शिद्यमरणे तन्निमित्तं खद्यःशौचम् ।          | 99                                      |
| सद्यःशौचपदस्य स्नानाच्छुद्धिपरत्वकथनम् ।                                  |                                         |
| रुद्रधरादीनां मतलण्डनम् ।                                                 | 19                                      |
| नामकरणेश्चरं षष्टमासपर्यन्तं दाहे सपिण्डानामेकरात्रं खनने सद्यः।          | 22                                      |
| पन्मासाद्भवे चूड़ाकरणपर्यन्तमेकाहः ।                                      | 99                                      |
| त्रिवर्षोत्तरमुपनयनपर्यन्तं त्रिराञम् ।                                   | . 23                                    |
| मातापित्रोरुपनयनपर्यन्तं सर्वत्र त्रिरात्रम् ।                            | 98                                      |
| बालाद्याभीचं सर्वावर्णसाधारणस् ।                                          | 99                                      |
| मरणाशीवनिरूपणम् ।                                                         |                                         |
| सेाद्श्रातुर्दन्तजननपर्यन्तं भगिनीमरणे सद्यःशोर्च, आचुडादेकरार्चं, विवाहप | र्यक्तं                                 |
| त्रिरात्रम् ।                                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| सादरव्यतिरिकानां पितृमात्रादिसर्वसपिण्डानां चूड़ान्तं मरणे सद्यः तदुपरि   |                                         |
| वाग्दानपर्यन्तमेकरात्रम् ।                                                | 99                                      |
| वाग्दानेत्तरं विवाहात्पुर्व भर्तृकुछे पितृकुछे च त्रिरात्रम् ।            | 29                                      |
| सत्र माधवमतप्रदर्शनम् ।                                                   |                                         |

| विषय:                                                                       | पृष्ठसंख्या |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| बाग्दानकाले। त्तरं वाग्दानाभावे यावद्विवाहं पितृपक्ष एव त्रिरात्रस् ।       | • 29        |
| अन्न दाक्षिणात्यमतप्रदर्शनम् ।                                              | ब ६         |
| गौड्मतप्रदर्शनम् ।                                                          | 19          |
| <b>जडकन्यायाः पितृगृहे प्रसवमरणयारशी चन्यवस्था</b> ।                        | 50          |
| तत्रैव मतान्तरप्रदर्शनम् ।                                                  | 36          |
| परपूर्वायाः शुद्रायाः प्रसवमरणये।स्तद्धर्भजनकस्य यावज्ञीवमशौचम् ।           | 91          |
| वित्रा यस्मै दत्ता तं त्यक्त्वा स्वातन्त्र्यादन्यमाश्चितायाः प्रसवमरणयेथिमा | · Alberto   |
| श्रिता तस्य विराचनाशौचम् ।                                                  | 91          |
| वत्सविण्डानां नाशीचम् ।                                                     | 99          |
| सप्तमे परे पत्नीत्वसंपत्तौ बङाद् गृशीवाया आध्यसं पितृगेरम्रम् ।             | 99          |
| इसवेश्वरं पूर्वभर्तगात्रम् ।                                                | "           |
| सजातीयाछ परपूर्वीछ भागींछ प्रस्ताछ मृताछ च त्रिरात्रम् ।                    | 28          |
| हीनजातीयाद क्षहेररात्रम् ।                                                  | "           |
| हीनतरजातीयास नाशीचम् ।                                                      | 59          |
| क्षत्र दाक्षिणात्यानां सतप्रदर्शनम् ।                                       | 59          |
| सम्पूर्णाशौचनिरूपणम् ।                                                      |             |
| तत्र सिपण्डानां दशाहम् ।                                                    | ३०          |
| सकुत्यानां त्रिरात्रम् ।                                                    | 91          |
| गोत्रजानां स्नानमात्रम् ।                                                   | 91          |
| स्विण्डसकुल्यगात्रजपदार्थनिरुक्तिः ।                                        | 99          |
| चतुर्णा वर्णानां यथाक्रमं दशाहद्वादशपश्चमासरिमिशुद्धिकथनम् ।                | 1)          |
| कत्यानां त्रिपौरुषं सापिण्डयम् ।                                            |             |
| समानादकानां श्रेविध्यकथनपुरःसर् तेषामशौचकथनम् ।                             | ३१          |
| दासादीनां स्वामितुल्याशीचकथनम् ।                                            | 91          |
| असिपण्डाबोचिनिरूपणम् ।                                                      | , , ,       |
| तन्न आचार्यमरणे त्रिरात्रम् ।                                               | 19          |
| तत्पुत्रे पत्न्यां चाहे।रात्रम् ।                                           | ,,          |
| महागुरुषु द्वादशरात्रम् ।                                                   | 3 4         |
| श्रोत्रिये स्वगृहस्रते त्रिरात्रम् ।                                        | ,,,         |
| अश्रोत्रिय एकरात्रम् ।                                                      | ३३          |
| मातुळे मातृसहादरे पक्षिणी ।                                                 | "           |
| गुणवति तस्मिन्नेकस्थानसृते विरावस् ।                                        | 99          |

| विषयः                                                                          | <b>पृष्ठसंख्या</b>                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| मातुर्वेमान्नेयभ्रातिर एकरान्नम् ।                                             | 33                                      |
| गुरुकुलस्थस्य शिष्यस्य मरण आचार्यस्य त्रिरात्रम् ।                             | 2)                                      |
| अन्यत्र सते एकाहम् ।                                                           | 19                                      |
| यजमानसन्निधौ ऋत्विङ्मरणे यजमानस्य त्रिरात्रम् ।                                | ,,                                      |
| भन्यत्र सतौ पक्षिणी।                                                           | "                                       |
| कुलकमागतानां याजकानां मरणे त्रिरात्रम् ।                                       | 3                                       |
| अन्येषां पक्षिणी ।                                                             | "                                       |
| आत्मबान्धवेषु पितृबान्धवेषु च पक्षिणी ।                                        | 93                                      |
| मातृबन्धुषु एकरात्रम् ।                                                        | 18                                      |
| श्रश्रृश्वञ्चरयोः पक्षिणी ।                                                    | 75                                      |
| मवामह्याः पक्षिणी ।                                                            | 25                                      |
| दौहित्रस्य पक्षिणी ।                                                           | , ,,                                    |
| मातामहस्य त्रिरात्रम् ।                                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| इयालकस्यैकरात्रम् ।                                                            | ,,,,,,                                  |
| श्वभूश्वहरादौ त्रिरात्रपक्षिण्यद्देशरात्राणां व्यवस्था ।                       | 4,5                                     |
| स्वयं दाहादिना संस्कृते दौहित्रे भागिनेये च त्रिरात्रम् ।                      | \$ 9                                    |
| उपनयनादिना संस्कृते त्रिरान्नभिति दाक्षिणात्यमतखण्डनम् ।                       | ,                                       |
| भिन्नस्थानमृते दौहिन्ने भगिनीपतौ जामातरि च सवःशाचम् ।                          | ,,                                      |
| मातृष्वस्पतिपितृष्वस्पत्योर्भृतौ नाशौचम् ।                                     | . इंड                                   |
| मातामहमरणे त्रिरात्रं मातामहीमरणे पक्षिणीति रुद्रधरमप्रदर्शनम् ।               | ,,                                      |
| कपरिपालकराजमरणे सद्यःशौवम् ।                                                   | "                                       |
| परिपालके राजिन सृते अहे।राज्ञम् ।                                              | 19                                      |
| यस्य गृहे राजा द्वियते तस्य त्रिरात्रम् ।                                      | ,,                                      |
| सतीथ्वेमृतेऽहेारात्रम् ।                                                       | 99                                      |
| औरसेतरपुत्राणां मरणे त्रिरात्रम् ।                                             | 3 0                                     |
| सगुणनिर्गुणभेदेनाक्षौचव्यवस्था ।                                               | 3 9                                     |
| तस्या युगान्तरविषयत्वधितपादनम् ।                                               | 88,                                     |
| वर्णसिन्निपाताको चनिरूपणम् ।                                                   |                                         |
| ब्राह्मणस्य यथाकमं ब्राह्मणादिवातुर्वण्यंकस्यापरिणये ब्राह्मण्याः प्रप्तवमरणये | र्दशहम् ।                               |
| क्षत्रियायाः प्रसवमरणयाः षडहम् ।                                               | 89                                      |
| वैद्यायाः प्रसवमरणयेास्त्रयहम् ।                                               | 99                                      |
| गृदायाः प्रसवमाणयोरेकाहम् ।                                                    | 33                                      |
|                                                                                | 07                                      |

| विषय:                                                                           | <b>पृष्ठसं</b> ख्य |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| क्षत्रियस्य वैदयायाः प्रसवमरणये। खिरात्रम् ।                                    | . 80               |
| क्षत्रियस्य शुद्रायाः प्रसवमरणयारेकरात्रम् ।                                    | ,                  |
| वैश्यस्य शृदायाः प्रसवमरणयोः षड्रात्रम् ।                                       | ,                  |
| <mark>ट्युत्क्रमेण परिणये ब्राह्मण्या दरारात्रम् ।</mark>                       | 9:                 |
| भनन्तरवर्णे सप्तरात्रम् ।                                                       | 31                 |
| एकान्तरे पञ्चरात्रम् ।                                                          | 9 1                |
| द्धन्तरे त्रिरात्रम् ।                                                          | 21                 |
| इदं च देशभेदब्यवस्थितम् ।                                                       | 91                 |
| विभिन्नजातीनामेकपरिणीतानां सपत्नीनां प्रसवमरणये। विथस्तासां तत्पत्युः           |                    |
| श्राभीचन्यवस्था।                                                                | 88                 |
| तासामेव पुत्राणामविभक्तानां विभक्तानां च मातृपितृमरणे तेषां मरणे माः            | ditties of         |
| तुर्णां पितुश्राशीचन्यवस्था ।                                                   | ४७                 |
| स्वामिमरणे दासादीनामशौचव्यवस्था ।                                               | 86                 |
| विदेशस्थमरण आशीचनिरूपणम् ।                                                      |                    |
| मरणनिमित्ताशौचमध्ये मरणश्रवणे शेषदिनैः शुद्धिः ।                                | 86                 |
| आशीचकालातिकमेण श्रवणे वत्सरमध्येंत्रिरात्रम् ।                                  | ,,                 |
| वत्सरातिक्रमेण अवणे                                                             | ,,                 |
| अतिकान्ताशीचं गृहिण एव न तद्द्वयस्य ।                                           | 9,9                |
| मातापित्रोः पत्युश्च वर्षमध्ये त्रिरात्रम्, तदूर्व्वमेकाद्यः ।                  | 99                 |
| श्रवणादिनादारभ्याविशेषेण दशाहमित्यन्ये ।                                        | 90                 |
| दाक्षिणात्यानां मते दशादे। तरं मासत्रयमध्ये सिपण्डाशीचं त्रिरात्रम् ।           | ,,                 |
| चतुर्थोदिमासित्रके पक्षिणो ।                                                    | ,,,                |
| सप्तमादित्रिक एकाहः ।                                                           | 99                 |
| नवमादूर्ध्वमुदकदानसहितं स्नानमात्रम् ।                                          | ,,,                |
| इदं त्रिरात्राद्याघाषाचे विदेशान्यदेशमरणे, देशान्तरमरणे तु स्नानमात्रम् ।       | 91                 |
| देशान्तरखक्षणं, तत्प्रसङ्गेन ये।जनलक्षणम् ।                                     | 99                 |
| मातापित्रोः सपत्नमातुश्च देशान्तरमरणेऽपि कालाविशेषेण यथाक्रमं सम्पूर्णा         |                    |
| श्रीचं त्रिरात्रं चेति दाक्षिणात्याः।                                           | 92                 |
| द्वाहात्तरं पुत्रजन्मश्रवणे पितुः स्नानमात्राच्छुद्धिः ।                        | 31                 |
| दशहात्तरं ज्ञातिमरणश्रवणे स्नानादङ्गास्युद्दयत्वनिवृत्तिराशीचं तु त्रिरात्रम् । | "                  |
| पुत्रातिरिक्तसिपण्डजननाशौचेऽतिकान्ते स्नानमिप नास्ति ।                          | ))                 |
| ग्रन्यविशेषाभी चनिरूपणस् ।                                                      | 11                 |

| डिम्बाइबहतस्य सद्याशीचम् । १३  क्षश्चानिहतस्य सद्याशीचम् । ११  गोवाद्यागार्थे इतस्य ११ । ११  श्वापदैर्व्यावादिभिर्हतस्य ११ । ११  श्वापदैर्व्यावादिभिर्हतस्य ११ । ११  श्वापदैर्व्यावादिभिर्हतस्य ११ । ११  श्वापदेर्व्यावादिभिर्हतस्य ११ । ११  श्वापदेर्व्यावादिभिर्हतस्य ११ । ११  श्वापदेर्व्यावादिभिर्हतस्य ११ । ११  श्वापदेर्वामुतस्य । ११  श्वापदेर्वामुत्य । ११  श्वापदेर्वामुतस्य । ११  श्वापदेर् |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गांबाह्मणार्थे हतस्य "। " जलाशयहतस्य "। " श्वापदैव्यांत्रादिभिर्हतस्य "। " श्वापदैव्यांत्रादिभिर्हतस्य "। " श्वेष्ठिभः सर्पादिभिर्हतस्य "। " अग्वेष्ठिभः सर्पादिभिर्हतस्य "। " अग्वेष्ठिभः सर्पादिभिर्हतस्य "। " अग्वेष्ठिभः सर्पादिभिर्हतस्य "। " अग्वेष्ठिभः सर्पादिभिर्हतस्य "। " प्रपातेन मृतस्य "। " अन्वानेन मृतस्य "। " अन्वानेन मृतस्य "। " अन्वानेन मृतस्य "। " दोक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकर्मातुष्ठाने । " राजाञ्चयामात्यस्य, पुराहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौ"। ५४ शख्दत्यमात्वास्य । " श्वेष्ठिसस्य मृतस्य । " शिव्यस्यणेन मृतस्य । " श्वेष्ठात्रिम्प्रदेशितानां बन्दिद्शायामेव मरणे । " संग्रामे दण्डेन युष्यमानानां सांमुख्ये मरणे । " संग्रामे क्षतेन कालान्तरमरण प्रकरात्रमिति दाक्षिणात्याः । " **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गेशबाखणार्थं हतस्य "। " जलाशयहतस्य "। " श्वापदेव्यांश्वादिभिर्हतस्य "। " द्रेष्ट्भिः सर्पादिभिर्हतस्य "। " अक्षेत्रना मृतस्य "। " अभिना मृतस्य "। " निर्जल्देशमृतस्य "। " प्रपातेन मृतस्य "। " प्रपातेन मृतस्य "। " अनश्रेन मृतस्य "। " अनश्रेन मृतस्य "। " विश्वतस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्टाने । " राजाज्ञ्यामात्यस्य, पुराहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौ"। ५४ शाख्रहतस्य सद्याशौचम् । " रज्ज्रहृत्यनादिना मृतस्य । " विषयभ्रणेन मृतस्य । " विषयभ्रणेन मृतस्य । " संग्रमे दण्डेन युष्यमानानां मरणे एकरात्रम् । " चौरादिगृहीतानां बन्दिदशायामेव मरणे । " संग्रमे क्षतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः । " **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जलाशयहतस्य ११ । ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्वापदैर्व्याघादिसिर्हतस्य ''। '' द्रेहिसिः सर्पादिसिर्हतस्य ''। '' असिना मृतस्य ''। '' असिना मृतस्य ''। '' प्रपातेन मृतस्य ''। '' प्रपातेन मृतस्य ''। '' सन्यापयमनेन मृतस्य ''। '' अनकानेन मृतस्य ''। '' अक्तानेन मृतस्य ''। '' अक्तान्यामात्यस्य, पुरेाहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौ''। '' अक्तान्यमात्वस्य स्वाशोचम् । '' अक्तान्यमात्वस्य स्वाशोचम् । '' अक्तान्यस्य स्वत्य । '' अक्तान्यस्य स्वत्य । '' अक्तान्यस्य स्वत्य । '' अक्तान्यस्य स्वत्य स्वत्य । '' अक्तान्यस्य स्वत्य  |
| युद्धं ऽभिमुखं हतस्य "।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अभिना मृतस्य "। " निर्जलेश्वामृतस्य "। " प्रपातेन मृतस्य "। " महापथगमनेन मृतस्य "। " अनशनेन मृतस्य "। " विश्वतस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्टाने । " राजाज्ञयामात्यस्य, पुराहितस्य च स्वकीयसूतकमृतकादौ"। ५४ शखहतस्य सद्यःशौचम् । " रज्जहन्धनादिना मृतस्य । " विषमक्षणेन मृतस्य । " गोज्ञाह्यणार्थे दण्डेन युध्यमानानां मरणे एकरात्रम् । " संप्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे । " संप्रामे क्षतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः । "  **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निर्जलदेशसृतस्य "।  % प्रपातेन सृतस्य "।  % सहापथगमनेन मृतस्य "।  % सनशनेन सृतस्य "।  % सनशनेन सृतस्य "।  % दीक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्ठाने।  % राजाज्ञयामात्यस्य, पुरेाहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौ"।  48 श्रास्त्रहतस्य सद्याशौचम्।  % राज्जह्रन्धनादिना मृतस्य।  % विषमक्षणेन मृतस्य।  % मोज्ञाह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां मरणे पुकरात्रम्।  % संप्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे।  % सौप्रामे क्षतेन कालान्तरमरण पुकरात्रमिति दाक्षिणात्याः।  %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रपातेन मृतस्य ''।   महापथगमनेन मृतस्य ''। अनशनेन मृतस्य ''। अनशनेन मृतस्य ''। दोक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्टाने। राजाज्ञयामात्यस्य, पुराहितस्य च स्वकीयसूतकमृतकादौं'। १४ शखहतस्य सद्यःशौचम्। १७ तिषमक्षणेन मृतस्य। गिष्नाह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां मरणे एकरात्रम्। १७ संप्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे। सौप्रामे क्षतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महापथगमनेन मृतस्य ''। अनत्तनेन सृतस्य ''। अनत्तनेन सृतस्य ''। दीक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्ठाने। राजाज्ञ्यामात्यस्य, पुरेाहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौं'। राज्ञ्रह्यस्य सद्याशौचम्। राज्ञ्रह्यस्य सद्याशौचम्। शास्त्रह्यस्य सद्याशौचम्। शास्त्रह्यस्य स्वाशौचम्। शास्त्रह्यस्य स्वाशौचम्। शास्त्रह्यस्य स्वाशौचम्। शास्त्राह्यस्य । शास्त्राह्यस्य विद्वस्य स्वायामेव सर्णे। स्वाराह्यस्य स्वतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अनशनेन सृतस्य "। दिक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्टाने। " राजाज्ञयामात्यस्य, पुरेाहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौ"। ५४ शस्त्रहतस्य सद्यशौचम्। " रज्जृह्रन्धनादिना मृतस्य। " विषमक्षणेन मृतस्य। " गोब्राह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां मरणे एकरात्रम्। " संप्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे। " संप्रामे क्षतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः। " ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दीक्षितस्येष्टिसम्बन्धिकमांनुष्टाने । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| राजाज्ञयामात्यस्य, पुरेाहितस्य च स्वकीयसृतकमृतकादौ" । ५४ त्राख्यहतस्य सद्याशौचम् । ,,, रज्जूहन्धनादिना मृतस्य । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शस्त्रहतस्य सद्याशौचम् । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रज्जूह्रन्धनादिना मृतस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विषमक्षणेन मृतस्य । गोन्नाह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां मरणे एकरात्रम् । संप्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे । चौरादिगृहीतानां बन्दिदशायामेव मरणे । संप्रामे क्षतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गोाबाह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां मरणे एकरात्रम् । "<br>संप्रामे दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे । "<br>चौरादिगृहीतानां बन्दिदशायामेव मरणे । "<br>संप्रामे क्षतेन काळान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गेष्ट्राह्म त्राह्म त्रुष्ट्रियमानानां मरणे एकरात्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चौरादिगृहीतानां बन्दिदशायामेव मरणे । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| संग्रामे क्षतेन कालान्तरमरण एकरात्रमिति दाक्षिणात्याः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कता विवाहारू ज देत जिस्ते तरूव जात्युकासाचामात गाड़ाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शस्त्रहतस्य त्र्यहाभ्यन्तरं सते त्रिरात्रं तदूष्वं सम्पूर्णाशीवस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ह्मस्रघातपद्स्य पारिभाषिकत्वमपीत्युपवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| हिम्बाहवे बाखेरभिमुखहतस्य त्रिरात्रम् । ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तत्रेव छगुड़ादिना शर्द्धेर्वा पराङ्मुखहतस्य न्निरात्रम् । "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बुद्धिपूर्वे वज्रहतस्य सद्यःशोचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रमादता वज्रहतस्य त्रिरात्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| राज्ञा वधार्हाचपराधहतस्य सद्यःशीचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अल्पापराधहतस्य त्रिरात्रम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गावाह्मणार्थमिम् खहतस्य सद्यः शीचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पराष्मुखहतस्य त्रिरात्रस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

गृष्ठसंख्या विषयः द्भिक्षहतस्य सद्यःशीचम् । क्षीपसर्गिकात्यन्तमरकहतस्य च सद्यःशीचम् । शापहतस्य। उपसर्ग निरूपणम् । बुद्धिपूर्वे बाह्मणहतस्य सद्यःशीचम् । प्रमादाद् बाह्मणहतस्याकोचम् । पतितमरणे विदेशस्यशिशौ चाशौचाभावः। दर्भरणे आशीचाभावप्रतिपादनम् । दुर्भरणनिमित्तानि । दुर्भरणे प्रायश्चित्तानुष्टितेः पूर्वमौध्वदेहिककर्मनिषेधः । दुर्मतानामी ध्वदेहिककर्मकरणे तप्तकुच्छद्वयं प्रायश्चित्तम् । वृथाजातानां [ अनाश्रमिणां ] न दाहादिकस् । प्रतिलेगमञ्जूराणां न दाहादिकम् । स्नेहादिना दाहकरणे प्रायश्चित्तपूर्वकमाशीचम् । <mark>आरब्धप्रायश्चित्तेऽन्तरामृते विनैव</mark> प्रायश्चित्तमाशौचादिकं कार्यम् । शास्त्रविहितबुद्धिपूर्वमरणे त्रिरात्रम् । विद्वितात्मघातप्रायश्चित्तरूप आत्मघाते त्रिरात्रम् । काम्ये प्रयागादिमरणादौ च त्रिरात्रम् । अत्र मैथिलानां दाक्षिणात्यानां च मतं प्रदब्धं गौड़मतकथनम् । दुर्भरणमृतानां संवत्सरादूध्वं नारायविष्ठपूर्वकमौध्वदेहिकम् । अनुगमनाभौचनिरूपणम् । बाद्यणजातीयप्रेतानुगमने सचलस्नानपूर्वकारिनस्पर्शवृतप्राशनाभ्यां शुद्धिः। द्विजातीनां बुद्धि पूर्वकमेकान्तरित्ववानुगमन एकरात्रम् , द्वयन्तरिते द्वयहम् , ज्यन्तरिते त्र्यहम् , बातं प्राणायामा इत्युक्तिः । शृदस्य द्विजशवानुगमने सन्योतिः। निहरि। चशीचनिरूपणम् । अस्विण्डस्य बाह्यणस्यासिवण्डेन बाह्यणेन दनने वहने, तद्गृहवासे च त्रिरात्रम् । अक्रुतेऽपि दहनवहने अशौच्यन्नअक्षणे तज्जात्युक्तमाबौचम् । अशीचिगृहवासे निहारादिकरणे एकरात्रम् । मातुराप्तवान्धवानां मातुलादीनां निर्हरणादौ त्रिरात्रम् । (७०) क्षांशीचिभिः सह शयनाशनादिकं कुर्वता दशाहमाशीचम् ।

年身

3 3

8 8

80

| ँ विषयः                                                                       | पृष्ठसंख्या |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अनाथबाह्मणनिर्हरणादौ परे परेऽश्वमेधफर्छ सद्यःशौचम् ।                          | ६६          |
| मूल्यग्रहणेन दाहकस्य तत्तज्जात्युक्तमशौचम् ।                                  | 99          |
| आपदि मल्यग्रहणेन दाहे घट्रात्रम् ।                                            | 91          |
| अत्यन्तापदि मूलयग्रहणेन दाहे त्रिराश्रम् ।                                    | 79          |
| वेतनग्रहणेनासवर्णनिर्हरणे द्विगुणाकोचस् ।                                     | 11          |
| आचार्य-उपाध्याय-गुरुशब्दार्थनिरुक्तिः ।                                       | 6 3         |
| ब्रह्मचारिण साचार्याचितिरिक्टस्य दाहादौ प्रायश्चित्तम् ।                      | £ 5         |
| सौध्वंदेहिकादिकर्तुः सर्वस्यापि दशाहमाभी वस् ।                                | 93          |
| अज्ञानात् शवस्पृष्टिस्परो स्नानाच्छुद्धिः ।                                   |             |
| तत्तज्जातीनामस्थिसञ्चयनात् पूर्वे तदूर्ध्वे वा रेादनादावाकौधव्यवस्था ।        | 90          |
| दशाहाभ्यन्तरे सजातीये समाने लघी चाशीचान्तरपाते पुर्वाशीचेन शुद्धिः।           | . 63        |
| लाघवगौरववित्रे वनम् ।                                                         | 99          |
| लघ्वाशौचमध्ये गुर्वाशौचान्तरपात उत्तरेणीव द्युद्धिः ।                         | ,,          |
| भन्न गोड़ानां मतभेदप्रदर्शनम् ।                                               |             |
| वम्पूर्णयाः सजातीययाराशौचयाः सङ्घरे राजिशेषे दिनद्वयं प्रभाते दिनत्रयं        |             |
| पूर्वाशीचाधिकमाशीचम् ।                                                        | 7 3 99      |
| सविण्डाकोचमध्ये महागुरूणां मरणे उत्तरेणैव ग्रुद्धिः ।                         | i ingghtif  |
| स्तिकाया अग्निद्स्य मृतकस्तानां च न पूर्वेण शुद्धिः।                          | ve.         |
| मात्राशौचमध्ये पितृमरणे पित्राशौचेन शुद्धिः।                                  | ,,,         |
| वित्राशीचमध्ये मार्मरणे पक्षिणीमसिन्याप्याधिकमाशीचम् ।                        | "           |
| पञ्चमदिवसात्पूर्वमाशौचान्तरपाते पूर्वेण शुद्धिरन्यत्र तूत्तरेणेत्यर्वाचां मत- | ich mail.   |
| भेदप्रदर्शनपूर्वकं विवेचनम् ।                                                 | 99          |
| तत्र में थिलानां मतप्रदर्शनम् ।                                               | 00          |
| गौडानां मतनिदर्शनम् ।                                                         | 90          |
| <mark>आशोवनिष्ठसाङ्कर्यनिरूपणम् ।</mark>                                      | 99          |
| क्वचित्पूर्वापराशीचान्तिमदिनकृत्यमेकदेवेति प्रतिपादनम् ।                      | ७९          |
| आशीचे विधिनिषेधनिरूपणम् ।                                                     | 43          |
| आशीचे नित्यकर्मणां त्यागः ।                                                   | 19          |
| आशौचेऽविनहे।त्रादीनामधिसाध्यक्रमणां स्वकर्वेकत्वमुतान्यकर्वेकत्विसिति         |             |
| विस्तरेण,निरूपणम् ।                                                           | 82          |
| वैश्वदेवस्याग्निसाध्यत्वेऽपि तत्र वचनात्नित्रृत्तिरिति कथनम् ।                | 9 9         |
| अशोचे सन्ध्याविचारः ।                                                         | <b>\$</b> § |
|                                                                               |             |

| विषयः '                                                                      | पृष्ठसंख्य |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| दशाहपर्यन्तमशौविस्वामिकं तत्साधितं चान्नमन्यकुळजीने प्राद्यमिति कथन          | म् । ८६    |
| दानुभाक्त्रामंध्ये दातुरज्ञातृत्वे ज्ञानवता भाकतुरेव देषः ।                  | 61         |
| उभाभ्यामप्यपरिज्ञाते न दे।षः ।                                               | ,          |
| अञ्जिच्ह्वामिकेषु द्रव्यादिषु अञ्जिच्ह्वामिकत्वेनैवाञ्जिच्ह्विमिति प्रतिपादन | म्।,       |
| ह्बर्यं गृह्यमाणेष्वशुविह्वामिकेष्वि छवणादिषु न देशव इत्यभिधानम् ।           | 9          |
| अज्ञौचिस्वामिकमपि पण्यं मूल्येन गृहीतं न देशवावहम् ।                         | - 60       |
| पितरि सृते वत्सरपर्यन्तं प्राप्तपितृभावाया मातुः श्राद्धं नैव कार्यम् ।      | 2          |
| मातरि मृतायां पित्रश्राद्धवर्जे श्राद्धान्तरं न कार्यम् ।                    | 9 !        |
| क्षबौचकालास्पृद्यस्वनिरूपणम् ।                                               | 9          |
| क्षपत्यजनने त्रैवर्णिकमातुर्दशाहमस्युष्ठयत्वस् ।                             | ,          |
| श्द्रायास्रयोदशाहमस्पृत्रयत्वम् ।                                            | 9          |
| सच्छुद्राया दशाहमेवाल्पुश्यत्विमिति मैथिलमतम् ।                              | 9          |
| जननाकौचे पितुः सपत्नमातुश्च स्नानात्पूर्वमस्पृदयत्वम् ।                      | 91         |
| अत्र गौड़दाक्षिणात्यमतप्रदर्शनम् ।                                           | ,          |
| वितुः प्रथमदिने स्तिकास्पर्शे दशरात्रमस्पृष्टयत्वं द्वितीयादिदिने शेषदिनानि  | याव-       |
| दस्पृद्वयत्वस् ।                                                             | 90         |
| सिंपण्डानां सृतिकास्पर्धे स्नानादस्युश्यत्वनिवृत्तिः ।                       | 91         |
| मरणाजीचे कियन्ति दिनान्यङ्गास्पृदयस्वमित्यत्र निर्णयः ।                      | 15         |
| सद्यः बौचनिरूपणम् ।                                                          | >9         |
| सद्यःशौचिमत्यत्र सद्यःपदार्थनिरुक्तिः ।                                      | 88         |
| ऋत्विद्रीक्षितादीनां तत्तत्कर्मणि सद्यःशौचम् ।                               | 65         |
| ब्रतयज्ञविवाहादौ प्रारन्ये सुतकासावः।                                        | 68         |
| प्रारम्भशब्दार्थनिर्देचनम् ।                                                 | 99         |
| कारुशिलिपवैद्यादीनां तत्तत्कर्मणि नाशौचम् ।                                  | 99         |
| विवाहयज्ञेगरन्तराऽऽशौवपाते परद्वारा दापने दानुभाक्त्रोर्न देषः ।             | ९६         |
| देवभये राष्ट्रोपण्डवादौ पूर्वशङ्कुलिपते चान्ने नाशौचम् ।                     | ,,,        |
| दासदास्यादीनामनन्यसाध्ये तत्तत्कः णि स्नात्नौवास्युवयत्वनिवृत्तिः ।          | ,,,        |
| दासान्तेवासिप्रभृतीनां स्वामितुलयमाशौचम् ।                                   | ,,         |
| दासानां पञ्चदशभेदकथनम् ।                                                     |            |
| दासदास्यादीनामाशौचविषये दाक्षिणात्यानां वाचस्पतिमिश्राणाञ्च मतम् ।           | 90         |
| म् मिञ्जिद्धि निरूपणम् ।                                                     | 99         |
| उद्कश्चिद्दिनिरूपणम् ।                                                       | 605        |

| विषय:                                  | <b>पृष्ठसं</b> ख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वभावर्गुद्धिनिरूपणम् ।               | Languetrersezung Centrusche es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तेजसादिद्रव्यशुद्धिनिरूपणम् ।          | Sample of State of St |
| अत्यन्ते।पहतानां शुद्धिनिरूपणम् ।      | tional experiences a filtral control of the feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पकान्नशुद्धिनिरूपणम् ।                 | मुम्बार प्रमाणक दिव श्री करते में बार्वक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| देहादिशुद्धिनिरूपणम् ।                 | (23 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रक्षालनादिशुद्धिनिरूपणम् ।           | Carlina in the Carlina and a carrie 63 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आचमनानुकल्वनिरूपग्रम् ।                | at laying the minimum of white all is 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आचमनापपवादः।                           | 888 Com address of all designed the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्नानशुद्धिनिरूपणम् ।                  | And he proposed the special statement 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सुमु ुक्त्यनिरूपणम् ।                  | र की मिलापन के कार्य है। इस समित की किस के किस है । <b>१५</b> ० <b>१५०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मृतकृत्यनिरूपणम् ।                     | PARTIE OF THE PROPERTY OF THE  |
| स्तिकामरणे कृत्यनिरूपणम् ।             | e o s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सहगमनानुगमनप्रकारनिरूपणम् ।            | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रे। वितमृतकृत्यनिरूपणम् ।            | 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मरणविशेषे नारायणवल्यादिनिरूपण          | म् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पञ्चकमरणे दाहप्रकारनिरूपणम् ।          | the state of the s |
| त्रिपुष्करमृते "                       | १ १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| त्रिपादर्शमृते "                       | १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुष्टिमृतौ " ।                         | 1 of wermanisher references for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वैधदाहापवादः।                          | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ष्ठदकदाननिणः।                          | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उदकदानानधिकारिनिर्णयः ।                | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विण्डदानादिकृत्यनिरूपणम् ।             | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नवश्राद्धनिरूपणम् ।                    | 4 ? 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आशौचान्त्यदिनकृत्यनिरूणम् ।            | <b>३१६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| एकादकाहिकऋत्यनिरूपणम् ।                | २ १ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मृतशय्यादानविधिनिरूपणम् ।              | <b>२२</b> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वृषेात्सर्गं निरूपणम् ।                | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दे। इक्षास्त्र निरूपणम् ।              | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सविण्डीकरणनिरूपणम् ।                   | 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तत्र केषाञ्चिन्मते संयोजनस्य प्राधाः   | न्यं आदस्याङ्गत्वश्यनम् । ३३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्राद्धस्येव प्राधान्यं संयोजनन्तु तदः | ङ्गमिति मतान्तरप्रदर्शमम् २,५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| िषय:                                                                | पृष्ठसंख्या  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| अन्येषां मत अभयेररिव प्राधान्यत्ववितादनम् ।                         | 239          |
| श्राद्धस्याजनयारङ्गाङ्गिभावनिशकरणम् ।                               | 23६          |
| अपकृष्टान्यिप चाडराश्राद्धानि स्वस्वकाले पुनः करणीथानीति कणनम् ।    | ,,           |
| सिवण्डीकरणं वित्रादिषु त्रिषु जीवत्छ नैव कार्यम् ।                  | २३७          |
| अन्यतमे मृते जीवन्तमतिक्रम्य कार्यम् ।                              | ,,           |
| व्रेतस्य पुत्रादेः सपिण्डनमसपिण्डीकृतेरपि पित्रादिभिः कार्यम् ।     | 91           |
| मातुः सिवण्डीकरणं वितामहीवर्गेण सह कार्यम् ।                        | २३८          |
| सहगमने पितुः सिवण्डीकरणेनेव मातृसाविण्डयसिद्धिः ।                   | , ATT ,      |
| सपुत्रायाः पतिकर्तृकं सपिण्डनं श्वरत्रादिवरोण ।                     | ,,           |
| पतिपुत्रवार्द्धवारप्यभावे खियाः सविण्डनं नास्तीति प्रतिपादनम् ।     | ,,           |
| अन्वारेष्ठिणे भर्त्रा सह साविण्डयम् ।                               | ,,           |
| स्मृत्यर्थसारे।क्तविशेषामिधानम् ।                                   | 1 707 8 2 33 |
| पुत्रिकामातुः केन इ साविड्यमिति विचारः।                             | 536          |
| स्रविण्डीकरणविधिनिरूपणम् ।                                          | 280          |
| मातुः पिण्डादकदानादौ गोत्रनिर्णयः ।                                 | 483          |
| बास्ररादिनिन्दितविवाहाढायाः सपिण्डीकरणानन्तरमेव भर्तृगे।त्रमिति निर | इयणम् "      |
| ग्रन्थसमाप्तिः ।                                                    | 488          |

इति वीरमिन्नेद्यशुद्धिप्रकाशस्य विषयानुक्रमणिका ।

प्राप्तिस्थानम्— चौखम्बा-संस्कृत-पुस्तकालय, बनारस सिटी।

### ग्रथ

# वीरमित्रोदयशुद्धिपकाशः।

कोपारोपनरःसरोद्धरमरद् भ्रभीषणभूकुरिः भ्राम्यद्भैरवरुष्टि निर्भरनमहर्वीकरोवींघरम्। गीर्वाणारिवपुर्विपाटविकटाभोगत्रुटद्धाटक ब्रह्माण्डोहकटाहकोटि नृहरेरब्यादपूर्वे वपुः॥ १॥ सद्याप्रव्यप्रेन्दुस्रवद्मृतविन्दुप्रतिवलन्-महादैत्यारम्भ**स्**फुरितगुरुसंरम्भरमसः। लिह्नाशाचकं हुतवहशिखावद्रसनया नृसिंहो रहोभिईमयतु मदंहो मदकलम् ॥ २ ॥ <mark>संसारध्वंसिकंसप्रमुखसुररिषुप्रांशुवंशावतंस</mark>• भ्रशी वंशीधरो वः प्रचुरयतु चिरं शं स राधारिरंसी। यच्चूडा रूढगूढस्मितमधुरमुखाम्भोजशोभां दि<mark>दश्</mark>धः र्गु<mark>ञ्जाभिः सानुरागालिकानिकटनटच्चन्द्रकव्यक्तचश्चः</mark> ॥ ३ ॥ ळीळाभ्रान्तिविसर्पेदम्बरतया व्यत्रार्द्धकान्तं पदः न्यासन्वञ्चदुदञ्चदद्रिवसुधाभोगन्द्रकूर्माधिपम्। फूत्कारस्फुरदुत्पतत्फाणिकुलं रिङ्गज्जटाताडन-ध्मातब्योमगभीरदुन्दुभि नटन्नब्यात्स वो धूर्जिटिः॥ 🛭 ॥ कुम्भोद्<mark>ग्रान्तमधुवतावलिवलज्जुङ्कारकोला</mark>हलैः शुण्डास्फालनविह्व<mark>लैः स्तुत इव व्या</mark>लैविंयःप्राविभिः । मज्जत्क्रम्भमहावगाहनकृतारम्भो महाम्भोनिधौ हरम्बः क्रियतां कृताम्बरकरालम्बिधारं वः शिवम् ॥ ५॥ समन्तात्पदयन्ती समसमयमेव त्रिभुवनं त्रिभिनेत्रेहेंभिईशभिरपि पान्ती दश दिशः। दधाना पारीन्द्रोपरि चरणमेकं परपदा-हतारिवीं हन्यानमहिषमथनी मोहमहिषम् ॥ ६॥

वामान् भिन्दन्नवामान् भुवमनुसुखयन् प्रयन्नार्थेकामान् श्रीमान् भीमानुकारी बहुळबळभरेमेंदिनीमछनामा । आसीद्दाशीविषेन्द्रग्रुतिधवलयशा भृपचक्रावतं<mark>सः</mark> श्रीकाशीराजनंशे विधुरिच जलधी सर्वभूसार्वभौमः॥ ७॥ संग्रामग्रामकामो निरुपममहिमा सस्वविश्रामधाम कामनेवारिचकं सिहिर इव तमो विकमोरुकमेण। सारैभेरोहदारैरपर इव गिरिमेंदिनीमहलनेन प्रख्यातः श्लोणिचके समजान नृपतिमेदिनीम्हलनामा ॥८॥ निर्च्यद्भिरतज्यद्भिविंधुमिव जगतीमर्जुनाभैर्वशोभिः सम्पूर्यावार्यवीयों विशिखवितरणैरर्जुनो दुर्जनानाम्। साम्राज्योपार्जनश्रीरगणितगुणभूरर्जुनप्रांशुबाहु-र्नाम्नाऽभृदर्जुनोऽस्माम्नरपतिरतुलो मेदिनीमव्लभूपात् ॥४॥ बुद्धिः गुद्धिमती क्षमा निरुपमा विद्यानवद्या मनो गास्भीर्येकनिकेतनं वितरणं दीनार्तिनिर्दारणम्। <mark>आसीदर्जुनभूपतेर्विद्घतो विद्रावणं विद्विषा</mark>ं भूमीनामवनं च कारणगुणात्कार्यं यद्योऽप्यर्जुनम् ॥ १०॥ त्रमादाविरभूत्प्रभृतमिदमा भूमीपतेरर्जुनात् सौजन्यैकनिधिगुणैरनवधिर्छावण्यवारांनिधिः। भिन्दन् दुर्जनमर्ज्ञयन् बहु यद्यः प्रौढप्रतापोद्ये र्दुर्जेय<mark>ो मलखाननाम</mark>निखिलक्ष्मामण्डलाखण्डलः ॥ ११ ॥ यस्मिन् शास्ति नीतिभिः श्चितिमिमां निर्वेरमासीजागत् पारीन्द्रेण समं करीन्द्रससारम्भोऽपि सम्मावितः। इयेनः कीडाति कोतुकी स्म विहगैश्चिकीड नकैईपः किं वान्यद्रहनेऽभवत्सह मृगैः शार्दूलविकीडितम् ॥ १२ ॥

हिमविद्यद्यशोभिशोभिताशो
महिमतिरोहितवारिधिप्रभावः ।
समजिन मळखानतः प्रतापै
स्मिजनि मळखानतः प्रतापै
स्मिजनि रुद्र इव प्रतापरुद्रः ॥ १३ ॥
शुचि धनमर्थिनि सहसा यशसा सममानने गुणो जगतः ।
पुत्रे भूरभिद्धे चेतो रुद्रे प्रतापरुद्रेण ॥ १४ ॥
जातः प्रतापरुद्रात्ससमुद्रां पाळयन्नवनीम् ।
कृतिरिपुकाननदाहो मधुकरसाहो महीपतिः शुशुभे ॥ १५ ॥

पृथुः पुण्याभोगैविहितहितयोगैरनुद्यत्-खलायोगैयोंगैः कृतसुकृतियोगैरपि गुरुः। भुजस्तम्भालम्बालसञ्चायितविश्वम्भरतया बभौ प्रौढोत्स्ना<mark>हः स मधुकरसाहः</mark> क्षितिपतिः ॥ १६ ॥ प्रजागणकजापहो द्युतिमहोदयाविष्कृतः सुघांगुरिव मांसलो रसमरैः सभारञ्जनः । प्रदीतकुमुदावालिक्षिजपतिश्च न क्षत्रपो नृपो जयति सःऋपो मधुकरः कृतारित्रपः ॥ १७॥ विन्यस्य वीरसिंहे भूपतिसिंहे महीभारम्। श्वानानलमलदाहो मधुकरसाहो दिवं भेजे ॥ १८॥ <mark>अन्तर्गम्भीरतान्धृकृतस्</mark>छिङ्गिधिङ्गिछिता**शेपवन्**धु र्बुन्देलानन्द्सिन्धुः सुललितललनालोचनेन्दीवरेन्दुः। मुमङ्गीलेशमङ्गीकतरिपुनिवहो नुस्यसङ्गीतरङ्गी सन्मातङ्गी तुरङ्गी धरणिपतिरभूद्वीरसिंहो नृसिंहः॥ १९॥ अमुख्य प्रस्थाने स्रति सपादि नानेभनिवहै रिहैकोऽपि द्वेषी न खलु रणरोषी समजनि। परं तस्थी दुःस्था गहनकुहरस्थोऽपि भयतः क्षिपन्न्तु बेर्दि श्रु भ्रमितचिकतं चक्षुरमितः॥ २०॥ दानं कल्पमहीरुहोपीर यद्याः श्लीरोदनीरोपिर प्रज्ञा शक्रपुरोहितोपरि महासारोऽपि मेरूपरि। दावाग्नेरुपरि प्रतापगरिमा कामोपरि श्रीरभृत सिंहातिक्रमवीरसिंहनुपतेः कि कि न कस्योपरि ॥ २१ ॥ ढानेरिधनमधनाविरहिणं प्रत्यर्थिनं च क्षणात् कुर्वाणे स्रति वीरसिंहनिखिलक्ष्मामण्डलाखण्डले । कामं चेतसि कामधेनुरतनोत्करपदुमः करिपतं मोघीभूतजानिः समाभितखानिश्चिन्तां च चिन्तामाणिः ॥२२॥ म्नामं स्नाममसंभ्रमं त्रिजगतीचकाणि चके चिरा च्चारं शोलितविष्णुपादपदवी ब्रह्माण्डभाण्डोपरि । <mark>ब्रह्माण्डं निजमण्डमण्डलमिवाच्छाचैव सेवाधुना</mark> विद्वेषामपि यस्य भास्वरयशोहंसी वतंसीयति ॥ २३ ॥ जलकाणिकामिव जलिंध कणामिव कनकाचलं मनुते। ज्यसिंहवीरसिंहो वितरणरंही यदा तज्ते॥ २४॥

यदा भवति कुण्डलीकृतमहाधनुर्मण्डल <mark>स्तदा नयनताण्डवत्रुटितखाण्डवः पाण्डवः ।</mark> मनो वितरणोरसुकं वहति वीरसिंहो यदा तदा पुनरुदारघीरयमवर्णि कर्णो जनैः ॥ २५॥ <mark>घौयौदार्यगभीरताधृतिद्यादानादिनानागुणा</mark> <mark>नुर्वोदुर्वहभारवत्यहिपतिस्पर्द्धालदोःशालिनि ।</mark> संयोज्येव जुहारसिंहधरणीधौरेयचूडामणी मन्जन् ब्रह्मणि वीरसिंदसुकृती तस्थौ स्वयं निर्गुणः ॥ २६ ॥ <mark>नद्यः स्वादुजला दुमाश्च सुफला भूरुर्वरा भृसुरा</mark> वेद्घ्वानविध्यमानदुरिता लोका विद्योका बभुः। राजन्नीतिनिरीतिरीति पितरीवोर्वीमिमां शास्ति श्रीमद्वीरजुहारसिंहनृपतौ भ्रमङ्गमग्नद्विषि ॥ २७ ॥ <mark>संग्रामोत्क</mark>टताण्डवोद्घटभटैरार<mark>ब्धहेलाहठै</mark> <mark>श्चण्डाडम्बरप</mark>ूरिताम्बरतटक्षीराव्धिगोत्राऽवटैः । भूभृत्सिहजुहारासिंहघरणीजानेः प्रयाणे रणे होयोंदार्यधनोऽपि को चु धरणीचके न चक्रे भयम् ॥२८॥ <mark>तावद्वीरगमीरहुङ्कतिरवस्तावद्वजाडम्बर</mark> स्तावनुङ्गतुरङ्गरिङ्गणचमत्कारञ्चमूनामपि । तावत्तायमहामहीभृद्रवीदुर्गप्रहो विद्विषां यावन्नेव जुहारसिंहनृपतिर्युद्धाय बद्घोत्सवः ॥ २९॥ अयं यदि महामना वितरणाय घत्ते घियं भियं कनकभूघरोऽञ्चति हियं च कर्णोऽटति। द्धीचिरपचीयते बलिरलीकरपायते तदातिमलिनायते स किल करपभूमिरुहः ॥ ३०॥ प्रासाद्गागतङ्गिनागमणिभूद्गनादिनानातपः <mark>प्रागल्भ्येन महेन्द्रचन्द्रवरुणब्रह्मेश्वाविष्णुस्थली।</mark> <mark>प्राचण्ड्येन जिता मिता वसुमर्ता कोदण्ड</mark>दोर्दण्डयो <mark>जीगतीति जुहारसिं</mark>हनुपतिः कुत्र प्रतीपो न **वा ॥** ३१ ॥ ब्रह्माभूचतुराननः स्मरहरः पञ्चाननः षण्मुखः <mark>स्कन्दो भूपजुहारसिंहयशसो गानोत्सवेऽत्युत्सुकः।</mark> तस्यामोगमुदीस्य भूधरनमोनद्यस्त्रिलोकी दिशः सप्तद्वीपमयी मही च विधिना विश्वेन निर्वाहिताः॥ ३२॥

🃜 तुङ्गत्वाद्नवाष्य दैवतत्रोः पुष्पाणि सर्वाः समं 🥦 🥟 श्रीमद्वीरजुहारसिंहनृपतेर्ह्यां समानं जगुः। बीडादुर्वहभारनिर्भरनमद्रीवे तु देवदुमे इलाघन्ते सुल<mark>मायमानकुसुमास्तं भूरि देवस्त्रियः ॥ ३३ ॥</mark> भीमो यः सहदेव एव पृतनादुर्द्धर्षपाइवीं लस-च्छीभूमी <mark>नकुलः सदार्जुनमहाख्यातिः क्षमाम्ण्डले ।</mark> कर्णश्चीकृतवर्मभीष्मघटनाशौटीर्यदुर्योधनो रोषादेच युधिष्ठिरो यदि भवेत्कः स्यादमुष्याय्रतः॥ ३४॥ सत्कीर्तित्रामदामाभरणभृतजगद्धिकमादित्यनामा धाम्ना भूमा महिमा विघटितरिपुणा विक्रमोपक्रमेण। सुवांद्य<mark>ः पीवरांसः वृथुभुजपरिघस्तस्य वंशावतंस</mark>ो विश्वोदञ्चत्प्रशंसो गुणिगणहृदयानन्दनो नन्दनोऽभृत् ॥३५॥ आशापूर्ति च कुर्वन् करवितरणतः पद्मिनीप्राणबन्धुः प्रोद्यद्विष्याम्बरश्रीः स्फुटमहिमरुचिः सर्वदाध्वस्तदोषः । जम्भारातेरिहोच्चैरचलसमुद्यात्सुप्रभातप्रकाशी पुत्रो राज्ञः पवित्रो रचयति सुदिनं विक्रमादित्य एव ॥३६॥ <mark>सार्थोंकुर्वन्निरर्थोंकृतसुरविटपी चार्थिसार्थे निजार्थे</mark> <mark>र्ब्यर्थीभृतारिपृथ्वीपीतरमरगुरुस्पीद्धवर्द्धिः</mark> णुबुद्धिः । मानैयानादिदानैर्बद्धविधगुणिभिगायते यः समायां पातर्जातः स भूपः सुकविकुलमुदे विक्रमादित्य पव ॥३७॥ दानं दीनमनोरथावधि रणारम्भोऽरिनाशावधि कोधो वागवधि प्रतापयश्चासोः पन्था दिगन्तावधि । वाक्षिण्यं क्षितिरक्षणावाधि हरी भक्तिश्च जीवावधि व्याञ्जप्तावधि वीरविक्रमरवेः श्रेयः परं वर्द्धते ॥ ३८ ॥ हेमाद्रेः श्रियमन्यथैव कुरुते चक्रे च गौरीं तर्नु कैलासोपरि शोमते पटयति स्पष्टं च दिझाण्डलम् । भोगीन्द्रं न द्धे श्रुती वत जटागृढां च गङ्गां व्यथा <mark>ढळोकानामयमी**६**वरोऽस्य यद्यसस्त्वैदवर्यमुङज्</mark>रमते ॥३९॥ <mark>श्रीगोपाचलमौलिमण्डलमणिः श्रीदूरवारान्वये</mark> श्रीहंसोदयहंसपण्डित इति स्यातो द्विजाधीश्वरः। यं लक्ष्मिश्च सरस्वती च विगतद्वन्द्वं चिरं भेजुतु भीकारं रभसात्समानमुभयोः साम्राऽपमायं गुणैः॥ ४०॥ पटु दिश्च विदिश्च कुर्वतीनां नटलीलां स्फुटकीर्तिनर्तकीनाम् ।

**स्फुरद्ध्वरधूमधोरणीह** च्युतवेणीति जनैरमानि यस्य ॥ ४१ ॥ ततो नल इवारणेरतुलधाममूर्भुमुजां शिरोमणिहरोमणिर्धरणिनामवामस्रवः। रणी बहुगुणी धनी सुवि वनीपकश्रीखनीः रमारमणमिश्रणी परग्रुराममिश्रोऽजनि ॥ ४२॥ येनागत्य पुरा पुरारिनगरे विद्याऽनवद्याऽर्ज्जिता भीचण्डीदवरमग्निहोत्रितिलकं लब्धवा गरीयोगुरुम्। शुद्धा सेव महोद्यमेन बहुधा भानती भवन्ती स्थिरा तद्वंद्येषु कियन करपलितिकेवाद्यापि स्ते फलम् ॥ ४३ ॥ आस्यारविन्दम्नुपास्य गुरोरपास्य लास्यं चतुर्मुखमुखेषु सरस्वतीह । सालङ्कातिश्च सरसा च गुणान्विता च यस्याऽऽतनोति रसनोपरि ताण्डवानि ॥ ४४ ॥ अङ्के लोमलतेव सीमनि इशोरेकैव रेखाअनी कस्तूरी मकरीव भालफलके घारेव मुर्खालकी। ऊर्च्च भृङ्गपरम्परेव कवरीसीरभ्यलोभाकुला यस्यैवाध्वरधूमधोरणिरभूदाञाकुरङ्गीट्यः ॥ ४५ ॥ सुभासुरयशोनिधः सुनिरवद्यविद्यानिधेः सुचारुकवितानिधेः स्मृतिनिधेः श्रुतिश्रीनिधेः। अयं सुकृतगौरवात्परगुरामामिश्राद् गुणै रनूनमहिमा पितुर्जगित मित्रसिश्रोऽज्ञनि ॥ ४६ ॥ धर्मार्थेकनिकेतनं विधिमयं कर्मावलीदर्शनं स्मृत्यस्मे।जमहोदयं श्रुतिमयं श्रीवीरमित्रोद्यम्। द्राक्सिद्धीकृतगुद्धासिद्धिश्चतया श्रीवीरसिंहाश्चया तेने विद्वमुदे पुरे पुरिसदः श्रीमित्रामिश्रः कृती ॥ ४७॥ भूमण्डलाखण्डलवीरसिंहनृपात्रया हंसकुलावतंसः। श्रीमित्रमिश्रः कृतगुद्धबुद्धिः ग्रुद्धिप्रकाशं विशदीकरोति ॥४८॥ बादौ गुद्धिस्व रूपोक्तिस्त द्वेदोऽथ विवेचितः। रजस्वलागी।चविधिस्ततस्तद्धर्मकीर्तनम् ॥ रजोविशेषतः शुद्धिविशेषोऽथ निरूपितः। गर्भेच्युतावशींचं च बालाद्याशीचमेव च ॥ स्त्रयाशीचं चाथ कथितं सम्पूर्णाशीचमेव च। अथासपिण्डाञ्चाचं तु सगुणागुणभेदतः।

ब्यवस्था कथिता वर्णसन्निपातेऽव्यशुक्रता॥ कथिताथ विदेशस्थाशीचं सम्यङ्निकपितम्। मृत्योविंशेषेऽशीचं च शवानुगमने तथा॥ तिष्रिर्हाराञ्चिखं च तथाशीचस्य सङ्घरः। विधिश्राथ निषेषश्च तथाशौच निरुपितौ ॥ महागुरुनिपाते च विशिष्याशौचकीतेनम्। अशोचकालारपृश्यत्वनिर्णयस्तद्नन्तरम् ॥ सद्यः शौचं तथा भूमिशुद्धिश्चापि निद्धपिता । उद्कर्य तथा शुद्धिः स्वभावेन च शुद्ध्यः ॥ तैजसादिद्रव्यगुद्धिरखन्तोपहते तथा। शुद्धिककाथ पकाञ्चशुद्धिश्चापि निद्धपिता ॥ देहर्शाद्धरथ प्रोका ततः प्रक्षालनादिना । शृद्धिरुकाथ शारीरं शौंबं चापि निरूपितम् तत आचमनस्याथ कल्पश्च सुनिक्रपितः। अपवादश्च तस्याथ स्नानशुद्धिस्ततः परम् ॥ मुमूर्ष्करयं च ततः असङ्गन निक्रिपितम्। आहिताग्रो मृते मर्खे कृत्यं कातीयशाखिमि: ॥ निकपितं तथा स्मार्ताग्नियुक्ते तन्त्रिकपितम्। तथा बहुच शाखीये श्रीताग्निसहिते मृते । कृत्यं निर्दापतं स्मार्ताग्रियुक्तेऽपि सृते तथा॥ छन्दोगेये ततः श्रौताग्नियुक्ते मृतके स्ति। कथितं तन्त्रतः स्मार्ताग्नियुक्तेऽस्मिन् मृते तथा ॥ सर्वेषां च निरशीनां मृतौ कृत्यं निरूपितम् । स्तिकानां मृतौ क्रत्यविशेषोऽथ निक्रिपतः॥ रजस्वलामृतौ चाथ गर्मिण्याश्च मृतौ तथा। मर्त्रा सह सतीनां च गमनेऽनुगतौ तथा ॥ प्रकारिश्चन्तितः पश्चात्त्रोषिते मृतके स्रति । क्रत्यप्रकारो निपुणं विस्तरेण निकापितः॥ मृतेविशेषे ऋत्यानां विशेषोऽथ प्रपाञ्चतः। तत्रादै। कथितः सम्यङ्नारायणबलेविधिः॥ सर्पदंशकृती कृत्यविशेषोऽथ सुभाषितः। पञ्चकान्तर्भृतौ पञ्चारित्रपुष्करमृतौ तथा॥

अथ त्रिपादमरणे तद्विशेषो निक्किपतः।
व्याद्यादिना मृतौ दानान्यथोक्तानि पृथक् पृथक्॥
ततः सिळळदानोक्तिरिष्यसञ्चयनं ततः।
नवश्राद्वमथाशौचान्तादृक्तस्यं निक्किपतम्॥
एकादशाद्विकश्राद्धान्यनुप्रोक्तान्यनन्तरम्।
मृतश्रयादानिष्ठिर्वृषोत्सर्गस्ततः परम्॥
षोडशश्राद्धकथनमुदकुम्भाविधिस्ततः।
सिपण्डीकरणं चाथ विस्तरेण निक्किपतम्॥
शुद्धिप्रकाश एतास्मन्नथां एते महाश्रयः।
प्रसकानुप्रसक्तान्ये मित्रामिश्रेः प्रकाशिताः॥

तत्र द्यादिकमानिश्वसंसम्पामावः । आशौवं च सन्ध्यापश्चमहाः
यत्रादिकमानिश्वकारसम्पादकोऽतिशयविशेषः। स च चेतने जननमः
रणास्पृश्यस्पर्शाद्याहितोऽदृष्ट्यिशेष एव, ताम्रकांस्याद्यचेतने तु प्रोक्षः
णादिजन्यो त्रीहिष्विव चाण्डालाद्यस्पृश्यस्पर्शादिजन्योऽम्लादिसंसः
गंनाश्यश्चाधेयशक्तिविशेषो न त्वदृष्टं, तस्य चेतनगुणत्वात् । उभयत्राः
पि वा चेतनाचेतनयोर्धमाऽधमाविलक्षणाधेयशक्तिविशेष एवातिशयः।
तस्य सुखदुःखान्यतरजनकत्वे प्रमाणाभावेन धर्माधर्मकपत्वाभावात् ।
(१)अस्तु धा तत्तवाण्डालाद्यस्पृश्यसंसर्गोत्पत्तिकालीनयावदम्लादिसं

<sup>(</sup>१) अत्र ताम्रादावम्लसंयोगे सत्यप्य स्पृद्यसंसगीधसमयध्वंसस्य सर्वेन तदानी. ञ्चाञ्चित्वस्यवहाराभावाद् विशिष्टान्तं ध्वंसविशेषणतयापात्तम् । तथा च तदानीं यावदः भावान्तर्गताम्लखंगोगप्रागभावस्यासत्त्वाच निरूक्तव्यवहारापतिः । ध्वंसात्यन्ताभावः योध्वसविरहेणास्युर्यसंस्रोतिरात्तिकालीनयोस्तयोरम्लसंयोगकालेऽपि सत्वेन तदानीमप्पः शुचित्वध्यवहारावित्रिति यावत्पदोप/दानम् । भेदघाटिताभावकूरानिवेशे गौबवात् संसर्गः पदं कूटलाघनार्थम् । अतीतप्रागमानभानिष्नंसघाटितकूटस्य कस्यापि ताम्रादेरसरनात् कदापि कुत्राप्यशुचित्वव्यबहारो न स्यादिति कालीनान्तं संसर्गाभावावशेषणम् । चण्डाः ल्रस्पर्शक्षणे तरपूर्वक्षणेवाऽञ्जिखन्यवहारवारणाय विशेष्यदलम् । न च निरुक्तकालीनस्व विशिष्टाम्लादिसंसर्गाभावकृटविवक्षणात्रे।कदोष इति वाच्यम् । तथाविवक्षणे चाण्डातस्य-र्शिद्वितीयादिक्षणेऽपि अञ्चित्वन्यवहारो न स्यात , निरुक्तीत्पत्तिकालीनस्विवाशिष्ठकूटस्य द्वितीयादिक्षणेऽसत्वात् । अनुगमश्चात्र-अस्पृइयंसधर्गात्पोत्तांवसीवीश्चष्क्रदृदत्वम् । तच्चाः शुचित्वब्यवद्वारप्रयोजकतावच्छेदकम् । वैशिष्टयं च स्वाधिकरणकालनिष्ठाधिकरणतानिरूप-कतावच्छेदकत्व स्वप्रतियोग्युरपात्तिकालीनाम्लादिधंसर्गाभारवावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्ति करवीमसंबन्धेनेति सङ्क्षेप इति ।

सर्गाभावविशिष्टस्त चन्नापडालायस्पृश्यसंसर्गायसमयध्वंस एवसः। अतश्च युक्तं सर्वेषाममीषां तत्तत्तामकांस्यादिद्वन्याङ्गकसन्ध्यादिसुकृतः विरोधित्वादाशोचपद्वाच्यत्वम् । अतस्तत्संसर्गायमाच एव शोचमिः ति सिद्धम् । हारलतादयोऽप्येवम् ।

ब्द्रधरादयस्तु शुद्धशुद्धोरुभयोरपि भावरूपत्वमेव न त्वितरस्येतराः

भावत्वं विनिगमकाभावादित्याहुः।

तत्र शौचस्यातिरिकतत्वे चाण्डालादिस्पर्शनिमित्तकस्नानाचमन्त्रदेस्तज्जन्याशौचनिवर्तकत्वेनाभयवादिसिखस्य शौचन्यक्तन्तरहेन्तुत्वकल्पनापक्तेः। अन्यथा ''चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्'दृत्यादिप्रायन्ति शिवतेऽपि पुण्यान्तरोत्पित्तिप्रसंगः। अथ तत्र पापाभाववत्येव लाघवान्ति खुद्धियद्वप्रयोगो न तु पुण्यान्तरोत्पित्तः; गौरवापकेरिति प्रकृतेऽपि दीयतां दृष्टिः। अत एव न कर्माङ्गाचमनादौ शुद्धिपद्वप्रयोगः। तस्य प्रयाजादिवदारादुपकारकत्वादिति दिक्।

तत्र शुद्धिभेदानाह।

बिविधमेव शौचं भवति बाह्यमाभ्यन्तरं च। तत्र बाह्यं त्रिविधं कुळशौचमर्थशौचं शारीरं च, स्तकमृतकयोर्दशरात्रमुभयतः कुळ्रशाशेचम्।आभ्यन्तरं भावशुद्धिः। अर्थशौचं द्रव्यशुद्धिः। शारीरं=अस्पृद्यस्पर्शनाः
यशोचाभावः। तत्र कुळशौचप्रतियोगिनमाह स्तकेति। उभयतः=उभयोः
स्तकमृतकयोरित्यन्वयः। दशरात्रामिति त्रयहादेरप्युपळक्षकम्। स्तकाः
दिप्रहणं रजस्वळादेरपळक्षकम्। न च तच्छारीरान्तःपाति, मनुनाः
जननाद्यशौचप्रकरणं रजस्वळाशौचस्याभिहितत्वात्। न च रजस्यः
ळाशौचस्य ख्रीमात्रीनष्ठत्वेन कथं कुळाशौचन्तःपातित्वं, प्रथमादिः
मासीयगर्भस्रावाशौचवत्रस्रीमात्रनिष्ठत्वेऽपि कुळाशौचत्वोपपत्तः।
कुळाशौचत्वं च ताहशव्यवहारविषयत्वमेव मन्त्रळक्षणादिवादिति
निवन्धकाराः। अत्र चाशौचं निमित्तनिश्चय प्रव प्रयोजको न तु निमित्तोः
रपत्तिमात्रम् भिने जुहोति" इत्यादौ निमित्तनिश्चयस्यैव प्रयोजकत्वात्।
किंच।

अञ्चातस्य जननादेराशौचनिमित्तत्वे देशान्तरीयनिमित्तशङ्कया सर्वदा विहितकमानुष्ठानं न स्यात्। अत एव देशान्तरातं अत्वाः द्वादौ अत्वेत्युक्तम्। एवं च निमित्तनिश्चयस्यैवाशौचप्रयोजकत्वे सिद्धे दशाहाभ्यन्तरे तिश्चश्चेये न्यायेन प्राप्तस्यापि तत एवाशौचितिनगणनस्य वचनाद्वाधः। किन्तृत्वितिनमारभ्येव गणनम्। एवमन्यत्रानि न्यायेनान्यथा प्राप्तौ अन्यथात्वं वाचनिकं द्वष्टन्यम्।

अथ रजस्बलाशौचम्।

तत्र रजःस्वरूपोत्पिचस्तावत्सप्तऋषिमते ।

दशवर्षाधिका कन्या अवत्येव रजस्वला ॥

बिहःपुष्पास्फुटीभादन्तः पुष्पं स्फुरत्यि ।

विहरीपशिकायोगाद्धेदः कोशस्य दश्यते ॥

तथा—

वर्षद्वादशकादूर्ध्व यदि पुष्पं बहिने हि।
अन्तःपुष्पं भवश्येव पनसोदुम्बरादिवत्॥
अतस्तु तत्र कुर्वीत तत्सङ्गं बुद्धिमाष्टरः।
रजोनिमित्रमाशौचमाहः।

विशिष्ठः ।

रजस्वला त्रिरात्रमशुचिर्भवति । अत्र रजोनिश्चयस्यैवाशौचिनिमिः चतेत्युक्तम् ।

प्रजापतिरपि।

अविद्याते मले सा चेन्मलघद्वसना यदि । कृतं गेदेषु जुष्टं स्याच्छुद्धिस्तस्यास्त्रिरात्रतः ॥ निःसन्दिग्धे परिद्याते आर्तवे द्युद्धिकारणम् । सन्देदमात्रे स्नानं स्यादित्युवाच प्रजापितः ॥

मेंलेऽविद्वाते सित स्त्री यदि मलवद्वसना भवेतदा तया चेद् गृहे किश्चित्कार्य छतं स्यात् तज्ज्ञष्टमेव शुच्येवेत्यर्थः। आतंवे परिद्वाते तस्यास्त्रिरात्रतः शुद्धः, स्नानं स्यात् शुद्धिकारणिमत्यन्वयः। रात्रो त्र तिक्षश्चये यदि अर्द्धरात्रात्पृर्वे रजोदर्शनं तदा पृवदिनम्। जन्वे चेदुः तरिमत्येकः पक्षः। रात्रि त्रिभागां कृत्वा तृतीयभागेनोत्तरं नो चेत् पृवे इति द्वितीयः। यामत्रये चेत्पृर्वे चतुर्थे परिमिति तृतीयः। उद्यात्पृर्वे चतुर्थे परिमिति तृतीयः। उद्यात्पृर्वे चतुर्थे दिनम्, जन्वे चेदुः वित्रायः।

कर्यपः।

अर्द्धरात्रावाधिः कालः स्तकादौ विधीयते । रात्रि कुर्यात्त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव तु ॥ उत्तरोऽशः प्रभातेन योज्यते ऋतुसूतके ।

कास्यायनः ।

राज्याश्चतुर्थभागात्त्राग्यदि वाससि योषितः।
मलः स्याचेत्त्रिभागेण पूर्वेणाहा विद्युध्यति।
अर्थोच्चतुर्थभागे चेदुत्तरेणेति छभ्यते।

तथा कर्यप एव ।

रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रज्ञास स्तके ।

पूर्वमेव दिनं प्राद्यं यावनाम्युदितो रविः ॥

एषां पक्षाणां देशाचाराद्वयवस्था ।

अय रजस्वलायमीः ।

रजहवला त्रिरात्रमशुचिर्भवति, सा नाञ्चीत, नाभ्यञ्जीत, नाष्सु स्नायात्, अधः श्रयीत, न दिवा स्वप्यात्, न ग्रहान्निरीक्षेत, नार्गि स्पृशेत्, न रज्जुं सुजेत्, न दन्तान्धावयेत्, न हसेत्, न किञ्चिदा चरेत्, अखर्वेण पात्रेण पिबेत्, नाञ्जलिना पिबेत्, न पात्रेण लोहिता यसेन चेति । मदनपारिजातादौ त । अञ्जलिना वा पिबेत्पात्रेण लोहिताय सेन पिबेदिति पाठः । अत्र बर्वेगेति खर्वस्य स्क्ष्मस्य मुन्मयस्य प्रति षेधः । बर्वो वामहस्त इति रत्नाकरः । लोहितायसं ताम्रम् ।

पैठीनसिः।

न नजानिकन्तयेन्नोपमार्जयेत् , न स्रजं स्रजेत् , न गन्धान्सेवेत, न पर्णेन पिवेन्न गोपिथेनेति । गोपीथे। गोवनमुखेन पानम्। हारीतः ।

भूमो कार्णायसे मृन्मये वाऽरनीयात् । कार्णायसम्=अयःपात्रम् । अक्षराः ।

इस्तेऽइनीयान्मृन्मये वा हिवर्भुक् क्षितिशायिनी। स्मृतिमञ्जर्थाम्।

तस्मादुद्वया साई नैकगेहे तु संवसेत्।
प्रतिग्रहं च संवादमस्या अत्रं च वर्जयेत्॥
रजस्वलां पितर्गव्छेच्चाण्डालो जायते सुतः।
आतंवाभिण्लुतास्नाताजातस्त्वण्सु मरिष्यति॥
तैलेनाभ्यञ्जनं कुर्यात्कुष्ठरोगी प्रजायते।
आतंवे चेत्सनेद् भूमिं स्वल्पायुर्जायते नरः॥
नेत्रयोरञ्जनं कुर्यात्काणो वान्धस्त्र जायते।
पुष्पिणी दन्तधावी स्याज्जायते द्यावदन्तकः॥
नक्षानां कुन्तनं कुर्यात् कुन्यी जायते सुतः।
ऋतौ रज्वादिकच्छेदं कुर्यात्क्रीवः प्रजायते॥
तन्त्नां स्वजते रज्जुमुद्धन्धनमृतो भवेत्।
पर्णपात्रेऽश्वमद्दनीयादुन्मादी तेन जायते॥
सर्वे श्वायो भुञ्जीयाद्वामनो चा प्रजायते।

उदक्या पळळं श्लौद्रं गन्धं पुष्पं घृतं त्यजेत् ॥ प्रवासं स्रातवा नारी ग्रहाणामीक्षणं त्यजेत् ।

एते च गन्धादिनिषेधा द्वितीयादिरजोदर्शनविषया। अथमे तदः प्रवादस्य संस्कारप्रकाशे उक्तत्वात्।

अत्र च चण्डालस्पर्शेत्रहणादिनिमित्तकस्नानप्राप्तौ प्रकारमाह राशरः।

स्नाने नैमिचिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तिरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत् ॥ सिक्तगात्रा भवेद्द्धिः साङ्गोपाङ्गा कथञ्चन । न वस्त्रपीडनं कुर्याञ्चान्यद्वासश्च धारयेत् ॥ व्रतं रजस्वलानियमम् ।

अशुचिद्नित्रये विशेषमाह स एव। प्रथमेऽहिन चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मधातिनी॥ तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन शुद्धाति।

अत्र चाष्डाख्यादिशब्दः तद्गमनादिशायश्चित्ततुरुपपायश्चित्तपाः एयथे इति माधवः।

चतुर्थेऽहिन च स्नानोत्तरं गुद्धिः, शौचं क्रत्वा क्षत्रियादिक्षी पाद्-न्यूनमृत्तिकाभिविधवा द्विगुणाभिः शौचं क्रत्वा मलं प्रक्षारुयः दन्तधाः वनपूर्वकं सङ्गवे स्नायातः। स्नानोत्तरं कर्तव्यमुक्तम्— स्कन्दपुराणे।

सुस्नाता भर्तृवद्नमीक्षेत्रान्यस्य कस्य चित्। अथ वा मनीस ध्यात्वा पति भानुं विलोकयेत्॥

ज्वराद्यभिभवे—

उशनाः ।

जनरामिभूता या नारी रजसा च परिष्तुता।
कथं तस्या अवेच्छीचं छुद्धिः स्यात् केन कर्मणा॥
चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां स्त्रियम्।
सा सचैळा वगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्॥
दशद्वादशक्वत्वो वा आचमेच्च पुनः पुनः।
वन्ते च वाससां त्यागस्ततः छुद्धिर्मवेन्तु सा॥
दशाद्यादशक्वत्या ततो दानं पुण्याहेन विशुद्धपति।
च स्नानप्रकार आतरमात्रस्य शद्य्यर्थकस्नानप्राप्ती ब्रेयः

अयं च स्नानप्रकार आतुरमात्रस्य शुद्व्यर्धकस्नानप्राप्ती क्षेयः। आतुरे स्नान आपन्ने दशकृत्वी द्यानातुरः।

स्नाखा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः गुझेत् स आतुरः॥ इति परागरवचनात् । अन्ते च वाससां त्यागोऽसंभवद्विषयः । यसु "वासोभिद्शासिश्चैव परिघाय यथाक्रमम्" इत्यत्रिवचनं तत्संभवद्धिः षयम् ।

अत्र येयं चतुर्थेऽहानि स्नात्वा छुद्धिः सा रज्ञोनिवृश्यभावेऽपि भर्तृः शुश्रृषादौ स्पर्शादौ च क्षेया। दैवपैत्र्यकर्माधिकारस्तु परत एव।

स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहनि शुद्धाति । कुर्याद्वजोनिवृत्ती तु देविपश्यादिकर्म च॥

इति पराशरवचनात्। चतुर्थेऽहनि भर्तृशुश्रूषादाविति होषः। "चतुः र्थेऽहान संग्रुद्धा भवति व्यावहारिकी" हति स्मृतेः । "ग्रुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽ-हि स्नानेन स्त्री रजस्वला" इति स्मृतेश्च । एवं च "रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्रीरजस्वला" इति मनुबचनमपि दैवादिविषयमेव ब्याख्येयम् । यत् "दैवे कर्माण पित्रये च पञ्चमे ऽहाने गुज्जति" इत्यापस्तम्बवचने पञ्चमग्रहणं तद्वज्ञोनिवृत्तिकालोपलक्षणम्। एकवाक्यतायां लाघवात् । ऋतुगमनस्य तु दैवादिभिन्नत्वेऽपि चतुर्थे निषेधः, "आदाश्चतस्त्रश्च-वर्जयेत्' इति वचनात् क्षेयः । मिताक्षराप्येवम् । मद्नपरिजाते तु चतुर्थरात्राविष गर्भाधानमिच्छन्तीति हारीतवचनात ऋतुगमनस्य चतुः र्थेदिने विकल्पः। स च व्यवस्थितः। र जोनिवृत्तौ विधिः, अनिवृत्तौ तु प्रतिषेधः । स्पर्चादिविषये तु पूर्वोक्तेव व्यवस्थेत्युक्तम् । अन्येतु स्पर्शादिविषये यथोक्तेव व्यवस्था । दैविपित्र्यविषये तु पञ्चमेऽः हिन पव रजोतिवृत्ती शुद्धिः, न तु चतुर्थे दिने रजोतिवृत्ताविष, नवा पश्चमेऽहनीति रज्ञोनिवृत्तिकालोपलक्षणम् । पञ्चमेऽहनीति वाक्यस्य रज्ञोनिवृत्तिवाक्यस्य चोपसंहारेणापि एकवाक्यतालामे उपलक्षणः श्वेन विवक्षायां प्रमाणाभावात्। अतश्च पञ्चमादिदिन एव रजोनिवृत्ती श्राद्धः, अनिवृत्तौ त्वश्रुद्धिरेव दैव पित्र्ये च कर्मणीत्याद्धः।

ये तु चतुर्थे स्पर्शादौ शुद्धिः। पश्चमे दैवादौ शुद्धिः, रजोनिवृत्तेस्तु न व्यवस्थायामुपयोग इति वदन्ति । तन्मते "रजस्युपरतः" इत्यादिः मन्वादिषचनानां का गतिरिति न विद्यः। एकरजोद्र्यनोत्तरं सप्तद्श दिनमध्ये पुनारजोद्धने नाशौचम् । अष्टादशाह एकाहः । एकोनविशे द्यहः। ततस्त्रिरात्राशुद्धिः। अस्त्रित्र व्यक्तिकार्यः ।

तथा चात्रिः। रजस्वला यदि स्नास्वा पुनरेव रजस्वला। अष्टाद्रशिद्वाद्रवीगशुचिस्वं न विद्यते॥

पकोनिधिश्वतेरवींगेकाहः स्यात्ततो द्यहम् । विशस्यभृत्युत्तरेषु त्रिरात्रमशुचिभवेत् ॥

सप्तद्शिद्विनपर्यन्तमाशीचाभावेऽपि स्नानमात्रमाचारात् हेयम् । यत्तु ''चतुर्दशिद्वनाद्वीगशुचित्वं न विद्यते'' इति स्मृत्यन्तरं तरस्नान-दिनमारभ्य हेयम् । अयं चाशुचित्वप्रतिषेधो यस्या विश्वतिदिनोत्तर-कालमेव प्रायशो रजोदर्शनं तिद्विषयम् ।

यस्याः पुन्रारूढयौवनायाः प्रागेवाष्टादशदिनाःप्राचुर्येण रजोनिः

र्गमस्तस्या अशीचमाह ।

कश्यपः ।

त्रयोदरादिनादूर्ध्वं रजो दछवती यदि । अष्टादराहात्प्राग्वापि युवत्याः स्यात्त्रिरात्रकम् ॥ एकादराहे त्वेकाहं द्विरात्रं द्वादरोऽहिन । ऊर्ध्वं त्रिरात्रं विश्वेयमिति कुण्डलिनो मतम् ॥ अथ रजोविशेषेण ग्रुष्यपनादः ।

तत्र रजोभेदास्तावत् । माघवीये स्मृतिः।

रागजं रागजं चैव कालोत्पनं तथैव च ॥ द्रव्यजं चैव संप्रोक्तं तबतुर्धा प्रद्र्यते ।

प्तेषां लक्षणमाह सेव।

अर्थाक् प्रस्तेरुत्यं मेदोवुष्याङ्गनासु यत्।
तद्रागजामिति प्रोक्तं प्रजोद्धेदसमुद्धवम् ॥
अत्यर्थे यद्दजः स्त्रीणां तद्रोगजमिति स्मृतम् ।
अप्रावद्यदिनादृष्यं स्नानप्रभृतिसंख्यया ॥
यद्दजस्तु समुत्पन्नं तत्कालोत्पन्नमुच्यते ।
मेश्यद्रव्यस्य वैषम्याद्यातुवैषम्यसंभवम् ॥
द्रव्यनं रज रत्युक्तं तत्काद्याचित्कसंभवम् ।

अत्र येथं शुद्धिकका सा कालजरजोवद्वागजेऽपि वेथा । आशौचः प्रापकसामान्यवाक्यस्यापवादकाभावात् । रोगजे तु विशेषः।

रोगेण तु रजः स्त्रीणामन्वहं तु प्रवर्तते । नाशुचिः सा ततस्तेन तत्स्याद्वेकालिकं यतः ॥

इति पराशरस्मृतेः । वैकालिकं रजोदर्शन उत्सर्गतो यः कालः तिद्वस्न कालिकमित्यर्थः । इदं चाशुचित्वाभावप्रतिपादनं स्पर्शादिविषयम् । दैवादौ तु रजोनिवृत्तिपर्यन्तमशुचित्वमस्त्येव । साध्वाचारा न तावस्त्री रजो यावस्त्रवर्तते ।

रजोनिवृत्तो गम्या सा गृहकर्माण चैव हि ॥

इति रोगरजोऽजुवृत्तो तेनैवाभिधानात् । साधुराचारो दैवादिकपः ।
गृहकर्माण=पाकादौ ।

द्रव्यजे त्वाह्। अप्रिराः।

> आह्यद्शाहाश्वारीणां मृत्रवच्छीचिमध्यते । अष्टाद्शाहारस्नानं स्याञ्जिरात्रं परतोऽशुचिः ॥ पतत्तु द्वव्यजे विद्याद्वीगजे पूर्वमीरितम् । इति । अथ गर्भस्नावाशीवम् ।

तत्र मनुः।

रात्रिभिमासतुख्याभिर्गमस्रावे विशुध्यति।

मासतुरुषा यावन्तो गर्भग्रहणमासास्तत्समसंख्याका राश्रय इत्यर्थः। रात्रिपदमाशौचप्रकरणे सर्वेत्राहोरात्रपरमः। एवमहःपदमपि श्रेयम्। अत्र च स्वविद्यातुर्यद्यपि द्रवद्वयाधःपतने सर्वेत्र प्रयुज्यते, तथापि उपक्रमे रात्रिभिरिति बहुवचनोपादानादत्र लिङ्गसमवायाद् द्रवाद्ववसाः धारणेऽधःपतनमात्रे प्रवतंते। द्रवत्वस्य प्रथममास एव सत्वेन तत्रमाः सतुरुषरात्रिबहुत्वानुपपत्तेः। अतश्चेदं वचनं तृतीयादिमासविषयमेव।

अत एव।

गर्भस्रुत्यां यथामासमित्रिरे त्त्रमे त्रयः। राजन्ये तु चतुरात्रं वैदये पञ्चाहमेव च ॥ अष्टादेन तु शुद्धस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता।

इति मरीचिवचनेऽपि "यथामासम्" इति मनुवचनैकवाक्यतया तृतीयादिमासपरमेव । अतश्चाचिर इत्यनेन चिरपदगम्यतृतीयादि भिष्ठप्रथमद्वितीययोरेव प्रहणम् । तत्रोचमे ब्राह्मणजातीयायां त्रयः । राजन्यादे चत्रात्रादि विश्वेयम् । तृतीये तु मासे सर्वेषां वणानां ज्यः हम् । चतुर्थे चतुरहं, पञ्चमे पञ्चाहं, षष्ठे षडहम् ।

षणमासाम्यन्तरं यावद्रमस्त्राचो भवेद् यदा । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते॥ अत ऊर्द्धे स्वजात्युक्तं तासामाशौचिमिष्यते।

इतिवचनात् । मिताक्षराकुरुद्धकभद्यदयोऽप्येवम् । रुद्रधरादयस्तु "मासतु-त्याभिः"इत्यस्य यावन्तो मासा अतीतास्तावरसंख्याकाभी रात्रिभिरि-त्यर्थः । ततश्च तृतीयमासे गर्भस्रावेऽपि द्वयोरेवातीतत्वाद्वहुवचनातुः प्पत्तेश्चतुर्थादिविषयाण्येव मन्वादिवचनानि । अतश्च मरीचिवचनेऽचि रपदेन तृतीयमासस्यापि ग्रहणात्। तत्रापि वर्णभेदनाशीचभेदी श्रेयः चतुर्थादौ तु इयहाद्याशौचं सर्ववर्णसाधारणम्। अत एव ।

बाचतुर्थोद्भवेत् स्नावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्द्ध प्रस्तिः स्याद्शाहं स्तकं भवेत्। 📨 🕬 🔀

इति पराशरपरिभाषितस्रावे in it is to in the Bush of the

स्रावे मातुःस्त्रिरात्रं स्यात्सपिण्डाशौचवर्जनम् । णाते मातुर्यथामासं सपिण्डानां दिनत्रयम् ॥

इति त्रिरात्रविधानमुपपद्यते । अन्यथा हि चतुर्थे मासे चतुरहस्वी कारे परिभाषितस्त्रावे त्रिरात्रविधानं नोपपद्येतत्यादुः।

माधनादयहतु ''मासतुल्याभिः''दृत्यादौ याचन्तो मासा अतीता इति is the language of the languages - 1.00 | 1 5 1 7 3

यावन्मासं स्थितो गर्भो दिनैस्तावसु सुतकम्।

इति पराशरवजनाद्वर्भस्य माससम्बन्धमात्रप्रतीतरतीतलक्षणायां प्र माणाभावात्। अतश्च यावन्तो गर्भग्रहणमासास्तावत्समसंख्याकदिन मशीचमित्येवार्थः। न चैवं मनुवचनस्य रात्रिभिरिति बहुवचनौपपत्ते. स्तृतीयादिमासविषयत्वं स्यादिति वाच्यम् । 'गर्भमाससमा रात्रीः संस्रवे गर्भस्य ज्यहं वा"इतिगीतमाक्तपक्षद्वयस्य षट्सु मासेषु समं स्या द्श्रुतत्वादिति न्यायेनैकैकमासत्रयपरत्वेनाद्यस्यापि माससमा रात्री रिति पक्षस्य वचनानुरोघाच्चतुर्थादिविषयत्वप्रतीतेस्तदेकवाक्यतया मन्वादिवाक्यानामपि चतुर्थादिविषयत्वम् । ततश्चतुर्थादौ चतुरहाद्ये वाशीचम्। यतु "स्रावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्" इतिवचनं तन्न स्रावाशी-चविधानपरम् सपिण्डवर्जनपरत्वात् । उभयविधाने वाक्यभेदापचेस्तः इतुरोधेन त्रिरात्रस्यापि मासत्रयस्थस्यैवानुवादोपपत्तिः। अतश्चाचिर इत्यनेनापि तद्भिन्नमासत्रयाभ्यन्तर एव वर्णभेदेनाशांचभेदो विधीयते

डुः । यस्वत्र कैचिदुकं सर्वेष्वेषु पक्षेषु प्रथमद्वितीयादी क्षित्रयादीनां चत्रात्रादि तृतीयादौ ज्यहादीतिवैलक्षण्यप्रसङ्गादिचरपदं द्वितीयमाः सपरमेव, यथामासमित्यपि अविशेषात्प्रथममासमारभ्य षट्मासपर्यन्तं इष्टार्थे कमिणि माससमसंख्यदिनाशीचविधानपरम् । अतश्च प्रथमे ए-काह्याप्तावहोरात्रं वा गर्भसंस्वव इति यमवचनमपि सङ्गच्छते। अचिर इत्यनेन तु द्वितीय एव मासि अहष्टार्थ वर्णमेदेन एकद्वित्रिषट्रात्रमः धिकं विधायते । अतश्च प्रथमतृतीयादिमासेष्विप वेषम्यपरिहारार्थं माससमसंख्याद्वाचापेक्षया अधिक देवादिकमंणि एकद्वित्रिषद् रात्रमाशौचं कहपनीयमिति । तन्मनुवचनस्य बहुवचनानुरोधेन तृतीयादि परत्वावश्यम्मावात्तदेकवाक्यत्या मरीचिवचनस्थस्यापि यथामासिमि त्यस्य तृतीयादिपरत्वाद्युक्तम् । किञ्च सर्वत्रैवाधिकाशौचकदपनेऽचि एपदैवयर्थापत्तिः । चतूरात्रादिश्वद्यानामेकद्वित्रिषद्रात्रत्वादे लक्षणापत्रेश्व । वेलक्षण्यप्रसङ्गदेषस्तु वचनवयर्थापेक्षयाऽदोष एव । एतेनैत होषप्रसङ्गनेव "राजन्य तु चत्र्रात्रम्" इत्यादिमरीचिवचनावयवस्याविव स्थितार्थत्वं यन्मदनपारिजातेनोक्तं तदनुसारेणेव च वोपदेवादिभिर्वणं भदेनाशौचभेदो नोद्धादितः, प्रत्युत तुल्यत्वमुक्तम्, तिन्नरक्तं वेदित व्यम् । वेयर्थापेक्षया तस्याऽदोषत्वात्। तस्मान्माधवमतमेव युक्तमिति प्रतिभाति इत्यलमितिवह्तरेण ।

इदं च स्रावाशों चं मातुरेव "रात्रयो मासतुल्याः स्युर्जनन्या गर्भसं स्विष्टे स्विष्ट

माधवङ्तु ।

गर्भस्रावे सपिण्डानां सद्यःशौचेऽपि पितुः स्नानमात्रमधिकम्। गर्भस्रावे मासतुरुवा रात्रयः स्त्रीणां, स्नानमात्रं तु पुरुषस्यति वृद्धविशि केरित्याह । मदनपारिजातोऽप्येवम् ।

केविस्तु पुरुषपदं सपिण्डोपलक्षणम्। तेन स्रावे सपिण्डानां

स्नानमाहः।

रुद्धरादयस्तु सगुणसिवण्डानां सद्यःशौचं, निर्गुणानामहौरात्रं, स-वांशित्वसर्वविक्रयित्वादिदेषवतां तु त्रिरात्रम् ।

गर्भच्युताबहोरात्रं सिपण्डेऽस्यन्तिनिर्भुणे। यथेच्छाचरणे बातौ त्रिरात्रिमिति निश्चयः॥

इति कूर्मपुराणात्। निर्गुणे कियाशून्ये अहोरात्रम्। अतश्च "अहो। रात्रं वा गर्मसंस्रव" इति यमवचनमपि एतद्विषयमेव व्याख्येयम्। यथे। च्छाचरणे सर्वोधित्वादिदोषवति त्रिरात्रम्। यत्तु प्रागुदाहृतं मरीचिवः चनम्" "यद्पि च जातस्रते सृतजाते वा कुलस्य त्रिरात्रम्" इति हा। रीतवचनं, तद्पि एतद्विषयमित्याहुः।

इदं च माससमा इति स्नावाशीचं दशममासाविध नवममासाविध वा सृतजाते बेयम्। यदि तु सप्तममासादारभ्य जीवन जातस्तदा माः तुः सम्पूर्णाशौचम । अन्येषा तु स्नाववदिति मेधातिषिः ।

प्राच्यास्तु सप्तमाष्ट्रममासयोरपि जातमृते मृतजाते वा मातुः सम्पूर्णां शोचमेव। सपिण्डानां तु मृतजाते सगुणत्वादिवशेन पूर्ववद्वव्यवस्था

वन्मासाभ्यन्तरं यावद्गभेस्राचो भवेद्यदि । तदा माससमैस्तासां दिवसेः शुद्धिरिष्यते ॥ अत अर्द्धं स्वजात्युक्तं तासामाशौचामिष्यते । सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति॥

इति कूम्मंपुराणात्।

पतनं मृतस्रावः। सद्यःशोचं गुणविद्विषयम्। जातमृते तु त्रिरा त्रम्। जातमृते मृतजाते वा कुलस्य त्रिरात्रमिति हारीतवचनात् जातमृतः=जननाव्यविद्वतोत्तरकालं मृतः, मुहूर्तमात्रं वा जीवनं विविक्षि तम्। मृतजाते त्रिरात्रं तु सर्वाशिखादिदोषविद्विषयमित्याहुः।

माधवस्तु ।

आचतुर्थाद्भवेश्वावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्द्धं प्रस्तिः स्याद्शाहं स्तकं भवेत् ॥

इति पराश्यवनात्पूर्वोदाहृतकूम्मेपुराणे सप्तममासप्रभृति मातुः पू र्णमाशौचम् । दशाह्यहणं पूर्णाशौचोपळक्षणं सपिण्डानां तु सप्तमाष्ट्र मयामासंख्याकदिनान्याशौचम् ।

अधस्तान्नवमान्मासाच्छुद्धिः स्यात्प्रसवे कथम् ।
मृते जीवति वा तस्मिन्नहोभिमोससंख्यया॥

इति चतुर्विद्यातिमतात् । प्रस्वे=परिभाषितप्रस्तौ । इदं च विषयान्तरा भावात्स्विपण्डविषयमेवेत्याह । वस्तुतस्तु सप्तममासप्रभृति स्विपण्डान सर्वदा पूर्णमेवाशाचम् । उदाहृतपराशरवचने विशेषानुपादानात् । उक्त वचनानां तु व्यवस्थाऽनुपदमेव वस्यते । मिताक्षराप्येवम्, आचारश्च स्थ जननाशाचम् ।

तत्र मनुः।

यथेदं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयते । जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् ॥ इति

जनने=पराशरपरिमाषिते सप्तमप्रभृतिपूर्णप्रसवे । अतश्च तत्र शावाशीचस्य दशाहादेरतिदेशः सपिण्डेषु क्रियते । अत एव जातमृते मृतजाते वा सपिण्डानां दशाहमितिः हारीतः सर्वत्रैव सपिण्डान दशाहमाह । यन् वृहद्विष्णुवचनम् जातमृते मृतजाते वा कुळस् सद्यःशौचिमिति न तत्प्रसविनिमत्ताशौचाभाषप्रतिपाद्नपरम्। अपि तु शिशुपरमनिमित्ताशौचस्य स्नानमात्राच्छुद्धिप्रतिपादनपरम्।

दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवैः। शावाशौचं न कर्तव्यं सुत्याशौचं विधीयते॥ इत्यादै। तस्येव निषेधात।

यत्तु—

जीवन् जातो यदि मृतो मृतः स्तक एव तु। स्तकं सकछं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥

इति वचनं तज्जननानन्तरं नालोच्छेदनात्प्राङ् मृतौ पित्रादीनां जनननिमित्तमाशौचं दिनत्रयमिःयेवं परम् ।

> यावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्तोति स्तुतकम्। छिन्ने नालं ततः पश्चात्स्तुतकं तु विधीयते॥

इति जैमिनिवचनान्नालोच्छेदनोचरकालं दशाहादिप्रवृत्तेः। एवं च हारीतवचनमपि त्रिरात्रविधायकमेतिहिषयकमेव।

यद्पि।

मुद्धंत जीवितो बालः पञ्चत्वं यदि गच्छति । मातुर्दशाहाच्छुद्धिः स्यात्सद्यःशौचास्तु गोत्रिणः ॥

इति वचनं तद्गि अग्निहोत्राद्यर्थकशुद्धिपरम्, अग्निहोत्रार्थं स्नानोः पर्पर्यनान्तकालं शुद्धिरिति शङ्खवचनात्। यत्तु चतुर्विश्वतिमतवचनं सापिण्डानां मासतुल्यदिनाशौचाविधायकं तिश्ववन्धान्तरेष्वदर्शनान् निर्मुलम्। समुलन्वे वाऽसन्निहितसपिण्डपरं युगान्तरपरं वेति दिक्।

तद्यमर्थः । सप्तमप्रभृति मृतजाते द्शाहमेव हारीतवाक्यात् । अनी चित्यं तु वचनाम्न दोषः । नालच्छेदात्याक् जातमृते पित्रादीनां त्रिरात्रम्, मातुः पूर्णं, तदुत्तरं तु सर्वेषां पूर्णंमेवेति । अत्र मनुवचने शावाशीचस्य जननेऽतिदेशात् क्षत्रियादीनामपि जनने द्वाद्शाहादेरेव प्राप्तिः ।

शुक्रोद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। वैदयः पश्चदशाहेन शुद्रो मालेन शुक्राति ॥ इति पराशरवचनाम्म । शाववदङ्गारपृद्यत्वेऽपि सर्वेषां प्राप्ते विशेषमाह्य-संवर्तः।

पुत्रे जाते पितुः स्नानं सचैलस्य विधीयते । माता शुद्धेदशाहेन स्नानात्तु स्पर्शनं पितुः ॥ अत्र पुत्रग्रहणात् स्त्रयपत्ये न स्नानमपीति स्वधरादयः । वस्तुतो जनः नस्य निमित्तस्वेन तद्विशेषणस्य पुत्रपदस्योपलक्षणार्थस्वारस्त्रयपत्येऽपि स्नानं भवत्येव । मदनपारिजातोऽप्येवम् ।

बह्मपुराणे ।

स्तके तु मुखं दृष्ट्वा जातस्य जनकः श्रुचिः। कृत्वा सचैछं स्नानं तु शुद्धो भवति तत्क्षणात्॥

अत्र मुखं द्रष्ट्वेत्युक्तेर्देशान्तरे स्नानाभाव इति गम्यते इति कश्चित्। तन्न "निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च" इत्येतद्विरोधात्। मुखंदक्षेति निश्चयार्थमुक्तं, न तु वस्तुतो दर्शनोत्तरं स्नानम्।

पुत्रजनम पिता श्रुत्वा सचैछं स्नानमाचरेत्। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा ततो वाछं विछोकयेत्॥ इति वचनात्। सपिण्डानां तु न स्नानमपि। स्तके स्रुतिकावर्जमङ्गस्पर्शो न दुष्यति। संस्पर्शे स्रुतिकायास्तु स्नानं तत्र विधीयते॥

इत्याङ्गरीवचनात् ।

पितुः पत्नीस्पर्शे तु— पराशरः ।

यदि पत्त्यां प्रसुतायां द्विजः संपर्कमृच्छति । सुतकं तु भवेत्तस्य यदि विषः षडङ्गविद् ॥

यद्यपि षडङ्गवित् तथापीत्यथेः। सूतकम्=अस्पृश्यत्वरूपम्। कर्मानः धिकारलक्षणस्य तदभावऽपि सत्वात्। अत्र सम्पर्कः=अभिगम इति कश्चित्। संसर्गमात्रमिति तु बहुसम्मतम्। मातुरपि वर्णभेदेनास्पृश्यः तायां विशेषमाह ब्रह्मपुराणम्।

ब्राह्मणी क्षत्रिया वैदया प्रस्ता दश्मिदिनैः। गतैः ग्रुदा च संस्पर्शा त्रयोदशमिरेव च॥ इति।

यसु 'स्तिका सर्ववर्णानां दशरात्रेण शुद्धति । अचेतोवचने शुद्धाया अपि दशरात्राभिधानम्, तत् सच्छूद्दाविषयम् । सर्ववर्णपदं वा नैवर्णिकपरं व्याख्येयम् । कर्माधिकारस्तु मन्वायुकाशीचापगमेऽपि मात्र्ने भवत्यवेश्याद् ।

पैठीनिसः।
स्तिकां पुत्रवतीं विश्वतिरात्रेण स्नातां सर्वकर्माणि कारयेत्।
स्तिकां पुत्रवतीं विश्वतिरात्रेण स्नातां सर्वकर्माणि कारयेत्।
मासेन स्त्रीजननीम्। पुत्रवतीं=पुत्रजननीम्। सर्वकर्माणि=अहष्टार्थानि। दशाहा
दिनेवास्पृश्यत्वापगमे स्रति हष्टार्थकर्माधिकारसिस्नेरिति हारलताकारादयः।
रानाकरस्तु पाकादिष्वपि विश्वत्याश्चत्तरमेवाधिकार दृश्याह। स्नातामिति
विश्वत्याश्चत्तरं पुनः स्नानविश्वानार्थम्। प्रथमषष्ठदशमेषु दिवसेषु जन-

निमित्तमाशौचं तद्विहिते कर्मणि नास्तीत्याह— व्यासः १

> सुतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः। तासां यागनिमित्तं तु शुद्धिजन्मिनि कीर्तिता॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा। त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत सुतकं पुत्रजन्मिनि॥

अत्र प्रतिग्रहेऽपि न दोष इत्याह।

वृद्धयाज्ञव्ययः ।

तत्र सर्वे प्रतिग्राह्यं कृतानं चैव वर्जयेत्। भक्षयित्वा तु तन्मोहाद् द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥

कृतानं=सिद्धान्नम् । अन्याशीचमपि जनननिमित्तजातकमेषष्ठिः पूजादौ नाधिकारविधातकमित्याह ।

प्रजापतिः ।

आद्राचि तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पृवीशोचेन शुद्धिति ॥ अत्र प्रथमादिदिवसेषु यत्कृत्यं तत्संस्कारप्रकाशे द्रष्ट्यम् । अथ बालाग्रशीचम् ।

तत्र नालच्छेदात्पूर्व उत्तरं वा शिशुमरणे नामकरणात्प्राक् तानिः मित्तं सद्यः शौचम्। "प्राङ् नामकरणात्सद्यः शौचम्" इतिशङ्खवः चनात्। नामकरणप्रहणम्, आशौचान्तकालोपलक्षणम् "अन्तर्दशाह" इति पूर्वलिखितवचनैकवाक्यत्वात्, आशौचान्त एव नामकरणविधाः नाच्च। अत्र च यत्र सद्यःशौचमुच्यते तत्र स्नानादेव शुद्धिः। अन्यः था स्वक्रपेणैव शक्दो तिहिधानानुपपत्तेः।

यत्तु अन्तः स्तके चेदोत्थानादाशौचं स्तकविति पारस्करवचनं न तन्मरणनिमित्तपूर्णाशौचपरं किन्तु, आ उत्थानात्तवकोत्थानावधि द-शाहपर्यन्तमिति यावतः स्तकवत्सुतकमेवत्यर्थाङ्गीकारेण मरणाशौचपू-र्णतानिषेधकमेव। मिताक्षरादयोऽप्येवम् ।

ह्मधरादयस्तु स्तकविदित्यनेन मातुमेरणनिमित्तं पूर्णाशौचं विश्वीयते। यत्तु शङ्कवचनं तत्सापिण्डाविषयमित्वाहुः। तन्न । अद्विवर्षे प्रेते माताः पित्रोराशौचमेकरात्रमिति पारस्करेणैव दशाहोत्तरं मातुरेकरात्रप्रतिः पादनाद्दशाहमध्ये पूर्णाशौचे वैषम्यापत्तेः। अत एव यद्धारळताकारेः णोक्तम्, उक्तपारस्करवचने मरणनिमित्तपूर्णाशौचविश्वानं मातापित्रोः, पूर्ववाक्ये तस्यैवोपस्थितत्वेनानुषद्गात् । तयोश्च स्तकविद्वत्यनेनास्पृः श्यत्वं विधीयते। अन्यथा ओत्थानादित्यनेनैव सिद्धः स्तकवदित्यस्याः नर्थस्यापत्तेः।

> जातमात्रस्य बालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः। मातुश्च स्तकं तत्स्यात्पिता त्वस्पृदय एव हि ॥ सद्यःशोचं सपिण्डानां कर्तव्यं सोद्रस्य च॥

इतिकूर्मपुराणाच ।

सिपिण्डानां तु सद्यःशीचं पूर्विलिखितशङ्घवचनात् । बालस्त्वन्तर्दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । सद्य पव विशुद्धिः स्यान्नाशीचं नैव सुतकम् ॥

इति वचनाच्च।

यत्तु जातमृते मृतजाते वा कुलस्य त्रिरात्रमिति हारीतवच नम् , तद्वभंस्रावप्रकणात्रवममासात्पूर्वे द्रष्टव्यमिति । तद्व्ययुक्तम् । द्शरात्रोत्तरं मातापित्रोरेकरात्रविधानेन वैषम्यापत्तेः । कुर्मपुराणवत्त्रनं तु मिताक्षराकाराधनाहतमीप एवं व्याख्येयं जातमृतेऽपि पितुमांतुइच कारात् सपिण्डानामपि तत्स्रुतकं स्यादेव, किन्तु पिता स्नानात्पूर्वमः स्पृद्यः, सिपण्डानां तु सद्यःशीचं स्नानमिप नेत्यर्थ इति । तस्मादुः केव पारस्कवचनस्य ब्याख्या ज्यायसी, आचारासिद्धा च । नामकरणी तरं मरणेतु पष्ठमासपर्यन्तस्य दाहादिकरणपक्ष एकरात्रम्, नो चेत्स्व एव। "आद्नतजननात्स्य" इति वचनात्। अत्र दन्तजननपद्ने तङ्ज-न्मकालः सप्तममासाख्यो लक्ष्यते । तस्य तत्कालत्वं च दन्तजनम सप्तमे मासीत्युपनिषद्र्शनात्। यद्यपि चात्राविशेषेण सद्यःशौचमुकं तथापि दाहाचकरण प्वेदं द्रष्टस्यम् । दन्तजाते बाले प्रेते सद्य प्व, नास्याग्निः संस्कारो नोदकिकयोति विष्णुनामिसंस्काररहितस्यैव सद्यःशीचाभिः धानात्। एवं च 'अहस्त्वदत्तकन्यासु वालेषु च विशोधनिमिति । अग्निसं. स्कारस्य च वैकरिपकत्वं वश्यते । सकलदाक्षिणात्यसंमतद्वायमर्थः। रानाकरादयस्तु अजातदन्ते सद्य एव शुद्धिः। यत्तु क्वाचिदजातदन्ते एकाः हविधानं तद्दन्तजननसमये यस्य द्रन्तोत्पत्तिर्नास्ति तद्विषयम्, ईपज्जाः तद्दन्तविषयं चेरयाहुः। हारलतादयस्तु खद्यःशौचं किंचिद्गुणशीलानां सिविण्डानाम्, अहोरात्रं तु निर्गुणसिवम्डानाम् ।

यजातदन्तमरणं संभवेद्यदि सत्तमाः। एकरात्रं सविण्डानां यदि तेऽत्यन्तानिर्गुणाः॥

इति कूर्मपुराणादित्याहुः। षण्मासादूर्ध्वं चूडाकरणपर्यन्तमेकाहः। "नृणामकृतचूडानामशुद्धिनैशिकी स्मृता" इति मनुवचनात्। अत्र चूडाग्रहणं न कालोपलक्षणम्, तथासति तस्याः प्रथमवर्षे ऽप्युक्तः त्वात्कृतं चूडे च त्रिरात्राधो चस्व वस्यमाणत्वात् "विषे न्यूनित्रवर्षे तु मृते शुद्धिस्तु नेशिकी" इतिषचनविरोधापत्तेः । तथा हि "निवृत्तचूड कानां तु त्रिरात्राचल्लुद्धिरिष्यते" इत्यत्रापि चूडाग्रहणस्य कालोपल क्षकत्वेन प्रथमवर्षेऽपि त्रिरात्रापत्तिः स्यादेव । अतो न चूडाकालोपल क्षणं चूढाग्रहः । तेन वण्मासोत्तरं चूडाकरणपर्यन्तमेकाहः । यन्तु जनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपण्डानां त्रिरात्रामिति वशिष्ठवचनं तत्र्ययमवार्षिक चूडाकरणाभिप्रायम् ।

षवं ऊनद्विवार्षिकमधिकत्य-

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकिकया। अरण्ये काष्ठवस्यस्वा क्षणेयुस्त्र्यहमेव तु॥

इति मनुवचनम् । तद्रप्येतद्विषयम्। निर्वृत्तच्युडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिः रिष्यते इति मनुना कृतच्युडस्य त्रिरात्राभिधानात् । अत एव कृतच्युडस्य दाहाभावेऽपि त्रिरात्रम् । अरण्ये काष्ठवस्यत्कवा" इति मनुवचनात् ।

यतु।

यद्यव्यक्तत्व्यूडो वे जातदन्तस्तु संस्थितिः। दाह्यित्वा तथाप्येनमाशौचं त्यहमाचरेत्।

इत्याङ्गरीवचनम् । तद्वर्षत्रयादृष्वं कुलधर्मापेक्षया चूडोरकषे वेदि त्व्यम् । नचेदं वचनं वर्षत्रयात्मक् त्रिरात्रं विधत्ते । विभ्रे न्यूनात्रेवषे तु स्रुते शुद्धिस्तु नैशिकी" इत्येतद्विरोधात् । तस्मारित्रवर्षोत्तरं उपनयनप् यन्तं त्रिरात्रमेवेति सिद्धम् । मिताक्षराष्येवम् । हारलतादयस्तु चूडाशब्देन तृतीयवर्षाक्यकालो लक्ष्यते, तस्य मुख्यत्वात्, प्रथमाऽब्दे तु चूडाकरणं कुलधर्मापेक्षयाऽपवादः, तेन षण्मासादृष्वं द्वितीयवर्षसमाप्तं यावन्मरणे एकरात्रम् "आचूडाकिशक्तं" तिवचनात् । इदं च किचिद्गुणः शालीनां सपिण्डानाम् ।

अधोर्ध्व दन्तजननात्सपिण्डानामशौचकम् । एकाहं निर्गुणानां तु चौलादूर्द्ध त्रिरात्रकम् ॥

इति कूमोंकेः । अत्यन्तिनिर्गुणानां तु त्रिरात्रम्, अत्यन्तसगुणानां सद्यःशोचम् । स्नित्रवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सिपण्डानां त्रिरात्रम् सद्यः शौचमिति गौतम इति विषष्ठवचनात् । एवं 'त्रिरात्रमात्रतादेशात्' इत्यत्रापि वत्रप्रदणं कालोपलक्षणम् । स च मासत्रयाधिकषट्वषां तरकालः । उपनयने गर्भाष्टमस्यापि मुख्यत्वेन नविभिर्गर्भमासैः समंगणनया तस्य तत्कालत्वोपपत्तेः । नचोपलक्षणत्वे मानाभावः ।

अजुपनीतो विप्रस्तु राजा वैवाधनुर्प्रहात्। अगृहीतप्रतोदस्तु वैदयः शूद्रस्त्ववस्रयुक्॥ स्नियेत यदि तत्र स्यादाशौचं ज्यहमेव तु। विजन्मनामयं कालस्त्रयाणां तुषडाब्दिकः॥ पञ्जाब्दिकस्तु शुद्राणां स्वजात्युक्तमतः परम्॥

इत्यादिषुराणैकवाक्यतालाभात् । अवलयुक्=अविवादितः। अतश्च वः र्षद्वयोत्तरं उपलक्षितकालपर्यन्तं त्रिरात्रमित्याद्वः । इदं च नामकरणः मारभ्योपनयनपर्यन्तमाशौचं खपिण्डानामेव । मातापित्रोस्तु त्रिरात्रमेः व । "बालानामजातदन्तानां त्रिरात्रेण शुद्धिरिति क्यप्वचनात् । वैजि काद्मिसम्बन्धावनुरुन्ध्यादद्यं ज्यहम्" इतिमनुवचनाच्च । इदं च वालाद्याशौचं सर्ववर्णसाधारणम् "तुव्यं वयासि सर्वेषामतिकान्तं तथेः वच"इति ज्याद्यपदवचनात् ।

पाच्यास्तु ।
वित्रे न्यूने त्रिभिवंषैमृते गुद्धिस्तु नैशिकी ।
द्यद्देन क्षत्रिये गुद्धिस्त्रिभेवैंश्ये मृते तथा ॥
तिवृत्तच्युङके वित्रे त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ।
तिवृत्ते क्षत्रिये षड्भिवैंश्ये नवाभिरेष च ॥
शूद्धे त्रिवर्षान्यूने तु मृते गुद्धिस्तु पञ्चाभिः ।
अत कथ्वै मृते शूद्धे द्वादशाहो विधीयते ॥

इति अङ्गिरावचनाद्वालाद्याशीचे वैषम्यमिष । इदं च षणमासीत्तरं उपनयनपर्यन्तं द्रष्टव्यम् । आशोचीत्तरं षणमासमध्ये तु त्रैवणिकस्य तुल्यम्, शुद्रस्य तु ज्यह इत्यनुवृत्ती "तथा व शुद्रजन्मना"मितिशङ्खस्म रणात् । "आदन्तजन्मनः शुद्रे मृते बाले ज्यहं भवेत्"इतिचतुर्भुजधृतव चनाबेत्याहुः । इति बालाद्याशीचम् ।

अथ स्ट्रयाशीचम्।

सर्ववर्णानामेव सोदरभ्रातुर्भगिन्या आदन्तजनममरणे सद्यःशोच म्। आचूडादेकरात्रम्। विवाहपर्यन्तं त्रिरात्रम्।

आदन्तात्सोद्रे सद्य आचूडादेकरात्रकम् । आप्रदानात्त्रिरात्रं स्याद् दशरात्रमतः परम् ॥

इतिकार्मात । प्रदानमत्र विवाहः,ततः परं दशरात्रोक्तेः । इदं दशरात्रं भर्तृक्षिपण्डविषयम् ''दलानां भर्तुरेव हि"इत्यनेनैकवाक्यत्वात, सोदरव्यतिरिक्तिपितृमात्रादिस्वस्पिण्डानां तु कन्याया जनमप्रभृति चूडान्तं मरणे सद्यःशोचम् । तदुपरि वाग्दानपर्यन्तमेकरात्रम् । वाग्दा

नोत्तरं विवाहपर्यन्तं भर्तृकुले पितृकुले च त्रिरात्रं विवाहात्परं भर्तृकुल एव सम्पूर्णोशोचम् ।

> आजन्मनस्तु चूडान्तं यत्र कन्या विपद्यते । सद्यःशौचं भवेत्तत्र सर्ववणेषु नित्यशः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाद्दमेव हि । अतः परं प्रवृद्धानां त्रिरात्रामिति निश्चयः ॥ बाक्ष्यदाने कृते तत्र श्वेयं चोभयतस्त्रचहम् । पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भतुरेव हि ॥

इत्यादिपुराणात् । अत्राजन्मन इत्यनेन जननाशीचमध्ये कन्यामरणे

मातापित्रोः खद्यः शौचिमिति स्मार्ताद्यो गौडाः।

अन्ये तु जननाशौचमध्ये कन्यामरणे पुंबालमरणवदेव, आजन्मन दति तु मरणनिमित्तसद्यःशौचविधानपरामित्याद्यः।

इदं चादिपुराणवाक्यं सोदरव्यतिरिक्तिपत्रादिसर्वसिपण्डपरं जाः गुक्तम् , कौर्ये सोदरस्य विशेषोक्तः।

माधवस्तु ।

अद्गतजातासु पित्रोरेकरात्रमिति कार्णाजिनिवचनाद्दन्तजातामरणे पित्रोरेकारात्रस्य।

> प्रचापचासु योषितसु संस्कृतासंस्कृतासु च। मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्यादन्येषां तु यथाविधि ॥

इति शक्कवचनेन च दन्तजातामरणे तयोखिरात्रस्य च सिद्धेः, ''आजन्मनस्त्वेगः त्यादिपुराणवचनं पितृमातृस्रोदरान्यसपिण्डविषयमित्याः ह । ततो वाग्दानपर्यन्तमिति । चूडोत्तरं धाग्दानपर्यन्तमित्यर्थः । तथा चयाज्ञवक्ष्मः ।

अहस्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम् । इति । अत्र यद्यपि आदिपुराणकवाक्यतया कृतचूडाया एव वाग्दानपर्यन्तः मेकाहः प्रतीयते । तथापि तृतीयवर्षादुर्ध्वमकृचूडाया अपि वाग्दानपर्यः गतमेकाहो द्रष्ट्यः ।

अविशेषेण वर्णानामर्वाक् संस्कारकर्मणः। त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धिः कन्यास्वहा विधीयते।

इत्यनेन यदा पुंबाले त्रिरात्रं तदा कन्यायामेकरात्रविधानात् तत्र च तृतीयवर्षाद्रूष्वेमकृतचूडस्यापि त्रयहोक्तेः। यदा तु पुंबाले ऊनद्विः वर्षोत्तरमेवाकृतचूडेऽपि त्रिरात्राशोचं, तदा कन्याया अपि द्विवर्षोत्तरः मेवाकृतचूडाया अपि वाग्दानपर्यन्तमेकाहः। अतः परं प्रदुदानामिति। कृत वाग्दानावस्थातः परं प्रबुद्धानामाधिकरूपाणाम् । अधिकरूपमाह् वाक्प्रदानमिति । उभयमाह् । पितुर्वरस्य चेति । पितृस्रपिण्डस्य भर्तृस्रपिण्डस् चेत्यर्थः । तथा च । मनुः ।

स्त्रीणामसंस्कृतानां तु इयहाब्छुद्यान्ति बान्धवाः। यथोक्तेनेव करुपेन शुद्धान्ति तु सनाभवः॥ इति॥

असंस्कृतानाम्=अविवाहितानाम् । बान्धवा=भर्तृस्विपण्डास्त्रयहाच्छुद्ध तित । पत्र बाग्दानोत्तरं,तरपूर्वं भर्तृपक्षं संबन्धामावात् यथेकिन त्रिरात्रे ण । सनामयः=पितृस्विपण्डाः । अत्र साविण्ड्यं साप्तपौठ्यम् । "अप्रतान तथा स्त्रीणां साविण्ड्यं साप्तपौठ्यम्" इति वचनात् । यत्तु अप्रतानां वि पौठ्यमिति वशिष्ठस्मृतौ त्रिपुरुषम्रहणं तत्र अप्रतानामित्यस्यावाग्द् त्रानामित्यर्थः, तेन वाग्दानारपूर्वं त्रिपौठ्यं वशिष्ठवचनात्, तदुत्तरं तु साप्तपौठ्यमेवेति दाक्षिणात्याः ।

अप्रचानां त्रिपौरुषमिति वाग्दानोत्तरविषयमः । "अप्रचानां तर स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपौरुष"मिति वचनं तु प्राग्विषयम् । कन्यानामि

साप्तपौरुषसापिण्ड्यध्यवहारादिति रुद्धरः ।

त्रिपौरुषमेवात्र सापिण्ड्यम् । अप्रचानामित्यस्याविवाहितानिः स्यर्थः। "अप्रचानां तथा स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपोरुषम् "इति रत्नकर्ष्युतं तु विवाहे पितृपक्षविषयमिति गौडाः। अत्र वाग्दानपदं तदुपधानपः न काल्येपलक्षणम्। तेन वाग्दानाभावे चूडोत्तरं विवाहपर्यन्तमेकरात्रमेव । वाग्दाने सत्येव त्रिरात्रमिति हारलताकाराद्यो दाक्षिणात्याश्च चूणामणिस्तु ।

चूडोत्तरं वाग्दानकालपर्यन्तमेकादः। वाग्दानकालस्तु गर्भाष्टमाब्द

अष्टमा वा । मुस्यविवाहकालत्वात् । तथा च ।

स्मृतिमारे । सप्तसंवत्सरादृष्वं विवाहः सार्ववर्णिकः । कन्यायाः शस्यते राजन्नस्यथा धर्महानिकृत् ।

वाग्दानकालोत्तरं वाग्दानाभावे यावद्विवाहं पितृपक्ष एव तिरा त्रम्। वाग्दाने तु यावद्विवाहं पक्षद्वय एव त्रिरात्रमिस्याह।

''दत्तानां भर्तुरेष हि''इति दत्तानां विवाहितानां भर्तुरेवेति पितृपक्ष ब्यवच्छेदः।

अत्र दाक्षिणात्याः ।

ऊढायाः पित्रोगेंहे प्रसवे तयोरेकरात्रं तत्गृहवासिनां सातृणां च एवं भातृगेहे भगिन्याः प्रसवे सातृणामेकरात्रम् । मरणे तु त्रिरात्रम् पित्रोहतु स्वगृहे भर्तुगृहे वा मरणे त्रिरात्रमेव । तथा च—

संस्कृतासु स्रीषु नाशीचं पितृपक्षे, तत्प्रसवमरणे चेत्पितृगृहे स्थातां तदैकरात्रं त्रिरात्रं विति । पितृपक्षस्यति शेषः । तदुपक्षमात् । पक्षपदेन भातर एव गृह्यन्ते, वाक्यान्तरेण भगिनीमरणे तस्य त्रिरात्रविवानात् । पतिगृहे ऊढायाः प्रस्रवे पित्रादीनां नाशीचम् । प्रापकाभावात् । मरणे तु पित्रोस्त्रिरात्रं भवत्येव ।

बैजिकाद्मिसंबन्धाद्नुरुध्याद्यं त्र्यहम्।

इति प्रागुक्तवचनात्,

प्रताप्रतासु योषितसु संस्कृतासंस्कृतासु च । मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्थादितरेषां यथाविधि॥

इति शङ्खस्मरणाच्चेत्याहुः।

गौडाह्तु ।

उक्तशङ्खवचनमृदायाः पितृगेहे मरणविषयम् । गृहे मृतासु दत्तासु कन्यासु स्यात् त्र्यहं पितुः॥ निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके तथा॥

इति शक्षवचनान्तरेण ऊढायाः पितृगेहमरण एव त्रिरात्रबोधनात्। अन्यथा गृह इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः, विष्णुवाक्ये चैकरात्रं प्रसवमः रणयोद्दमयोरिप श्रेयम्। तद्यि भ्रात्रादिविषयम्। त्रिरात्रं तु पितुः, मा तुश्च जनकत्वाविशेषात्। तद्यि प्रसवे मरणे च। इदं व्यक्तम्—

आदिपुराणे ।

दत्ता नारी पितुर्गेहे सुयते म्रियतेऽथवा ।
स्वमशौचं चरेत्सम्यक् पृथक्स्थानव्यवस्थिता ॥
तद्वन्धुवर्गस्त्वेकेन शुद्धते जनकस्त्रिभिः।

पितुर्गेहे यदा स्यते मियते वा दत्ता नारी तदा सा प्रसवे पैठीन स्युक्तमाशीचं चरेत्। पृथक्त्याने पित्रादिसंसर्गशुन्ये पितृगृहे स्थिता सा चेत्रा तहुन्धुवर्गो गोत्रादिरेकाहेन, जनकस्त्रयहेण शुध्यति, जनकस्त्रा विशेषाज्ञनन्यपि। संसर्गे तु पित्रादेः संपूर्णमाशीचम्।

यस्तैः सहासनं कुर्यात् शयनादीनि चैव हि। बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन शुद्धति।

इति वचनादिति स्मार्ताः । एतन्मते

दत्ता नारी पितुर्गेहेऽप्रधाने स्यते यदा।

इति कल्पत्रधृतवाक्ये अप्रधाने पित्रादिसंसर्गश्चन्य इत्यर्थी बोध्यः ।

अन्ये तु पितुः शयनभोजनदेवार्घ्यनगेहे यदा स्यते स्रियते सा तदा पिता स्वं स्वजात्युक्तमाशीचं दशरात्रादिकं चरेत् । स्रात्रादिस्तवः र्थात्त्रिः, शयनभोजनदेवार्घनगृहभित्रगृहे चेत्स्यते स्वियते वा पिता त्रिः रात्रेण स्नात्रादिस्त्वेकेन शुध्येदित्यर्थः । अन्यथा स्मीतमते स्वं पैठीनस्युः कं चरेदित्यत्र "दत्ता नारी पितुगेहे" इत्युपादानं व्यर्थे स्यादित्याहुः ।

परे तु पितुः प्रधाने गेहे सुयते मियते वा तदा जनकाश्चिभिः बन्धुवः गे एकेन, यदि तु प्रधानगृहभिन्नगृहब्यवस्थिता तदा स्वभर्तकुलमे वाशोचं चरेतु न पित्रादिर्यद्यपि तद्गृहस्थितेत्यर्थमाहुः।

इद्रधरस्तु 'पितृगृह'' इत्यशौचभागिगृहोपलक्षणम् । तेन स्नात्त्रादिः मरणे स्नात्रादेरेकाहः तत्र्थयोः पित्रोस्ट्यह इत्याह । परपूर्वायास्त्वशौचे ।

ब्रह्मपुराणे ।

अन्यपूर्वा गृहे यस्य भार्या स्यात् तस्य नित्यशः। अशोचं सर्वकार्येषु गृहे भवति सर्वदा ॥ दानं प्रतिग्रहः स्नानं सर्व तस्य वृथा भवेत्।

अत्र गेह इत्युपादानात्समस्तगृहकार्यकारिणीत्यर्थ इति हारलता। प्रतिग्रहश्रवणाद्वाह्मणमात्रपरमिदम्।

शहः।

हीनवर्णा तु या नारी प्रमादास्त्रसवं वजेत्। प्रसवे मरणे तज्जमशौचं नोपशाम्यति॥

है।नवर्ण अत्र शुद्धा । प्रमादात विना परिणयं तत्कृतसङ्क्रहणात् । तेना परिणीता शुद्धा यद्युत्तमवर्णात्पुत्रमुत्पादयति तदा तस्याः प्रसवमरणः जन्यमशीचं तद्वभंजनकस्य यावज्ञीवं भवतीति शुद्धीयन्तामणिः ।

आदिपुराणे।

वित्रा दत्ता तु यान्यस्मै स्वातन्त्रयादन्यमाश्रिता।
यं संश्रितवती भूयः तस्याज्ञीचं भवेत्व्यहम् ॥
मृतायां वा प्रस्तायां नान्येषामिति निश्चयः।
पदे तु सप्तमे या तु बलात्काचिद् धृता भवेत्।
स्वामिगोत्रं भवेत्तस्यास्तद्य भूयो विशिष्यते।
वैतृकं त्वप्रस्तायां ततः पौर्विकभर्तृकम्।
कामादक्षतयोनिश्चेदन्यं गत्वा व्यवस्थिता॥
तस्यान्यस्य सगोत्रा स्याद् यं संश्रितवती स्वयम्।

पित्रा यस्मे दत्ता तं त्यक्तवा स्वातः त्याद् न्यमाश्रितायाः प्रसवमर णयोर्थमाश्रिता तस्येव त्रिरात्रमाशौचम् न तु तस्य स्विप्डानामिः त्यर्थः। अस्वातः त्रयाद् न्याश्रितायां विशेषमाद् । पदे त्विति सप्तपदिकरणे न पत्नीत्वे जात इत्यर्थः। उत्तरत्र स्वामिगोत्रामित्यभिधानात्। अत्रापि विशेषमाद् । तस्ति। तस्या यावत्प्रसवो न तावत् पितृगोत्रं, प्रसवोत्तरं पूर्वमर्तृगोत्रम् ।

स्वातन्त्रयेणाश्चितायाः किं गोत्रमत्राह । कामादश्चतयोनिश्चेदिति । कामादश्चयणेऽपि पूर्वस्वामिगोत्रतेविति हारस्ता । एवं च 'यं संश्चितः वती'' इत्यादिना द्वितीयभर्तुयंद्द्यीचमुक्तं तद्द्यश्चतयोनित्वे सत्येव । गोत्राशौचयोनियमस्यौत्सिर्गिकत्वात् । तथा च श्चतयोनेः कामतोऽप्या श्चितायाः, अश्चतयोनेस्तु बलादाश्चितायाः, पूर्वस्वामिसगोत्रत्वात्पूर्वस्वाः मिन एवाशौचमित्यावार्यवृद्धामणिः । यं संश्चितवतीत्यादिकं श्चतयोनेरेव, अश्चतयोनेस्तु कामादाश्चयेण द्वितीयस्वामिसगोत्रत्वात् द्वितीयस्वामिसिपण्डानामप्यशुचित्वात्वान्येषामित्यस्थासङ्गतिः । अत एवाशौचम्बर्गिण्डानामप्यशुचित्वात्वान्येषामित्यस्थासङ्गतिः । अत एवाशौचम्वर्मिसिपण्डानामप्यशुचित्वात्वात्वात्वेति स्मृतिः वर्षण इति वावस्यितिमश्चवाद्यारिणः ।

इदमत्र बोध्यम् । सजातीयास्वन्यगासु इयहम् । परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च ॥ त्रिरात्रं स्यात्तथाचार्यं भार्यास्वन्यगतासु च ! इतिकोम्यात् । हीनजातीयास्वन्यगास्वहोरात्रम् । निवासराजनि प्रेते तदहः द्याद्धिकारणम् । परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च ॥

इति वचनात् । हीनतरजातीयास्वन्यगासु नाशीचम् । तदाहतुः-शङ्गिलिखितौ ।

अन्यपूर्वासु भार्यासु कतकेषु मृतेषु च। सद्यःशौचं विनिर्दिष्टं जनने मरणेऽपि च॥ इति॥

अत्र दाक्षिणात्याः ।

प्रतिलोभभिन्नान्याश्रितासु पत्नीषु प्रस्तासु मृतासु च पूर्वापरपः त्योखिदिनमाशौचम् ''परपूर्वासु भार्यासु" इत्यादि कौर्मात्। पितुश्च त्रिरात्रं सिपण्डानामेकरात्रम्।

स्तके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः । पकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः ॥ इति मरीचिवाक्यात् । परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु क्रतकेषु च ।
भर्तृपित्रोस्त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डतः ॥
इति हारीतैक्वाक्यत्वात् । पितृपत्योरेकरात्रं खसन्निधाने, तयोरेकाहः
पक्षे च सपिण्डानां स्नानमात्रमित्याहुः ।

<mark>अत्र प्रागुक्तादिपुराणैकवाक्यतयैव व्यवह्था बोध्येति दिक्। 💎 🥕</mark>

अथ सम्पूर्णाशौचम् ।

**बृहस्पतिः** ।

द्शाहेन सपिण्डाक्तु गुद्धान्त प्रेतस्तके । त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा गुद्धान्ति गोत्रजाः ॥ मृतस्तके जननमरणयोः सप्तमावधयः सपिण्डाः । तथा च ।

मनुः ।

सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने । बीजिनमभिद्याप्य सप्तमे पूर्णे सत्यष्टमे सपिण्डताया निवृत्तिस्तः दुक्तम् । मारस्ये ।

> लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् ॥

तथा च बीजिप्रसृतिसप्तमान्ताः सिपण्डाः । ब्राह्मणा दशाहेन, क्षित्रया द्वाहेन, वैदयाः पञ्चदशाहेन, शूद्धा मासेन शुद्धान्तीत्वर्थः। कन्यानां तु तृतीयपुरुषावधयः सिपण्डाः । "सिपण्डता तु कन्यानां सवर्णानां त्रिपौरुषा" इति सुमन्तुवचनात् । तेन कन्याया वृद्धापिताः महादौ सापिण्ड्यानिवृत्तिः । अत एव कन्यायाः पितामहस्रात्रा तत्सः न्तितिभिश्च सह सापिण्ड्याभावात् कन्याजन्ममरणयोस्तेषां सापिण्डाः शौचं नाहित किन्तु समानोदकिनिमचमेवाशौचम्। एवं तेषामि मरण जननाभ्यां कन्यानामिति ग्रलपणिः । कन्यापदार्थस्तु स्व्याशौचप्रकरः णोको मतमेदेन बोध्यः । समानोदकास्त्रिविधाः । दशमास्त्रुदंशाज्ञ स्मनामस्मृतिपर्वन्तमेदात् । "जन्मनामस्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते" इति वहस्मनुवाक्यात् । तत्राष्टमपुरुषादारभ्य दशमपुरुषपर्यन्ताः सकुरुयाः स्व्यहेण शुद्धान्तीति । तथा च—

मनुः। जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते। एकाद्द्यादारभ्य चतुर्द्द्यपर्यन्ताः पक्षिण्या, पक्षिणीमसपिण्ड इति गोतमस्मरणात् । पञ्चद्ञादारस्य एते ऽस्मत्कुलजा इति गोत्रनामस्मृतिपर्यः स्ताः, एकाहेन, "गोत्रजानामहः स्मृतम्" इतिजानलात् । तत एतेऽस्मद्धंः इया इति ज्ञायमाना केवलगोत्रजास्ते स्नानेन शुख्यस्ति "स्नात्वा शुद्धन्ति गे'त्रजा" इति वृहस्पतिरिति गौडाः ।

हारलताइतस्तु समानोद्दके नानाशोचकरूपा गुणतारतम्येन ब्यव-स्थिता इत्याहः।

दाक्षिणात्यास्तु । अष्टमादारभ्य चतुर्दशान्ताः स्नमानोदकाः, ते उयहाः शोचभागिनस्तद्भिन्नगोत्रज्ञानामेकरात्रमित्याहुः ।

दासादीनां चेदमाशीचं स्वामिना सहैकत्र वासे भवति। दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्र वासिनः॥ स्वामितुद्येन शीचेन शुद्धान्ति मृतस्तके।

इति वृहस्पतेः । नान्येषां विशेषवचनाभावात् । "जनने मरणे नित्यम्" इत्यादिवचनं व्याकुर्वता हारळताकताप्येवमुक्तम् । तत्र दासानामानुः लोम्ये नाजोचिमित्याह ।

विष्णुः ।

पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामितुल्यमाशीचम्। मृते स्वामिन्यात्मीयम्। दासानां हि प्रातिलोम्यं तदा भवति यशुत्कष्टवणीं हीन वर्णस्य दास्यं करोति, तादशस्य स्वामितुल्यमेवाशीचम्। समानोदः कादेरशीचं च सर्ववर्णेषु तुल्यं वर्णभेदेन विशेषानुकः।

अधाऽसपिण्डाशौचम् ।

मनुः ।

तिरात्रमाहुराशौचमाचार्यं संस्थितं सति।
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः॥
श्रोत्रियं तृपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिभेवेत्।
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यार्थिग्वान्धवेषु च॥
प्रेते राजनि सज्योतिर्थस्य स्याद्विषये स्थितिः।
अश्रोत्रिये त्वहः क्रत्स्नमनू चाने तथा गुरौ॥
सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्।

आचार्यः=उपनीय साङ्गवेदाध्यापकः ।

बृहस्पतिरपि।

त्र्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वश्चिभवेत् ॥ इति । दिवारात्रम्=अहोरात्रम् । एतबाशौचभागिनोऽनध्यापके गुरुपुत्रे, जीर इत आचार्यस्य पत्न्यां च बोध्यम् । गुरुपुत्रेणाष्यध्यापितस्य शिष्यः स्य, आचार्याभावे आचार्यपःनीशुश्रूषकस्य नैष्ठिकब्रह्मचारिणश्च <mark>तयोः</mark> स्त्रिरात्रम् ।

अध्यापयन् गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति । आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ॥ गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वत्तिमाचरेत् ।

इति मनुवचनात् । तथा च इयहमिति प्राप्ते — गौतमः ।

आचार्यतरपुत्रशिष्ययाज्येषु चैवम्।

अनौरसगुरपुत्रासवर्णगुरुपत्नीविषयं मनूक्तमेकाहमशौचामिति पारि जातः। सपिण्डस्याचार्यत्वे दशाह एव, न तु आचार्यत्वनिमित्तमाधिकम्। तथा च।

आइवलायनः ।

दशाहं सिपण्डेषु गुरौ वा सिपण्डे त्रिरात्रमितरेष्वाचार्येष्वित्यादि । अत्र गुरौ वा सिपण्डे दशरात्रमिति सम्बन्धः । गुरुत्वितियित्तं ना धिक्यमिति भावः । इतरेषु=असिपण्डेषु आचार्येषु त्रिरात्रामित्यर्थः । सत्र "गुरौ वा सिपण्डे" इत्याद्वलायने पाठ इति वावस्पतिमिशाः ।

अत्र मिताक्षरादिकृतः।

यस्तु मुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे स्विण्डत्वाह्शाह एव, यस्तु पिता पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदानध्याच्य वेदार्थ प्राह्मित्वा वृत्ति विद्धाति तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वाद्शरात्रं वा "महागुरुषु दानाध्य यने वर्ज्ञयेरिन्नत्यादि आहवलायनोक्तं द्वष्टव्यम्। एवं यदाऽऽचार्यमा तामहादेरन्त्योधि शिष्यदौहित्रादिः करोति तदा दशरात्रमाशीचम्।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेताहारैः समं तत्र दशाहेन विशुध्यति ॥

इति मनुवचनादित्यादुः । श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने "इति श्रोत्रिये=एकशाखाः च्येतिर"एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवतीति" बौधायनवचनात् । उपसम्पन्ने=स्वगृहे अन्यत्र वा । एकस्थानवासिनीति हारलता । तदाहान्तिराः ।

गृहे यस्य मृतः कश्चिदस्विषण्डः कथञ्चन । तस्याप्यशौचं विश्वेयं त्रिरात्रिमिति निश्चयः॥

गृह इत्येकस्थानोपलक्षणम् । गृह इत्येव विवक्षितमिति मिश्राः । मे जीवातिवैद्यादिना स्वाचारेण चोपसम्पन्ने त्रिरात्रमिति दक्षिणात्याः । अ स्विष्डोऽत्र श्रोत्रियोऽसिमतः। अश्रोत्रिये तु स्वगृहे सृते एकाहमेष। तथाचेकरात्रमित्यनुवृत्तौ—

विष्णुः ।

असपिण्डे तु स्ववेदमनि मृते इति।

अत्रासिपण्डः=श्रोतियो त्राद्यः । मातुरु इत्यादि । मातुः सहोदरभ्रातिरे भिन्नस्थानमृते पक्षिणीं व्याप्याशीचम् । एकस्थानमृते तु "मातृष्वसः मातुरुयोः इवश्रूदवसुरयोगुरौ ऋत्विजि चोपरते त्रिरात्रम्'दित प्रचेतसा त्रिरात्रमुकम् । सगुणमातुरुविषयं त्रिरात्रमित्रये । मातुर्वेमात्रेयभ्राः तिर त्वेकरात्रम् ।

अहरत्वदत्तकन्यासु वालेषु च विशोधनम्। गुर्वन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥

इति याज्ञवल्कयवचनस्य तिद्वषयत्वात् । अत्र शिष्यमरणे गौतमेन इयः हम्, मनुनापक्षिणी, याज्ञवल्क्येनैकाहमुक्तमः। तत्र गुष्ठकुळस्थस्यैव शिष्यस्य मरणे तदाचार्यस्य तिरात्रम्, उपनीय कृत्स्नं वेद्मध्यापितस्यात्यत्र स्थितस्यापि शिष्यस्य मरणे त्वेकाहमित्यविरोधः । ऋत्विद्धारणे मनुना पक्षिणी, प्रचेतसा त्रिरात्रम्, ऋत्विद्धां चेति बौधायनेन चित्रात्रमुक्तम्। तत्र यज्ञमानसन्निधौ सरणे इयहम् । अन्यत्र पक्षिणीत्यविरोधः । कुळकमाः गतानां सर्वदा याजकानां मरणे त्रिरात्रम् । अन्येषां पक्षिणीति हारलता । बान्धवेषु चेति । अत्र वान्धवपदेनात्मवान्धवाः पितृवान्धवाश्च माह्याः, न तु मातृवान्धवाः । मातृवनधौ जावोलनाहिर्विधानात्। तथा च जावालिः ।

खमानोदकानां ज्यहं गोत्रजानामहः स्मृतम् । मातृबन्धा गुरो मित्रे मण्डलाधिपतो तथा ॥ इति । एतेन मातृबन्धावपि पक्षिणीति दाक्षिणात्वमतं चिन्त्यम् । तत्रात्मवान्धवाः—

आत्ममातुः स्वसुः पुत्रा आत्मपितुः स्वसुः सुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च विश्वेया आत्मबाग्ववाः ॥ इति मिताक्षरायामुक्ताः ।

पितृबान्धवाः—

पितुः पितुः स्वसुः पुत्राः पितुर्मातुः स्वसुः सुताः । पितुर्मातुलपुत्राक्ष विश्वेया पितृबान्धवाः ॥

इत्यनेनोक्ताः।

प्र बीव मिव

मातृवान्धवाः—

मातुः पितुःस्वसुः पुत्राः मातुर्मातुःस्वसुः स्नुताः । मातुर्मोतुळपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥

इत्यनेनोकाः। यमाद्यकाः इवसुरादयोऽप्यत्र बान्धवपदेन गृह्या न्ते। विशेषादित्येके। तथा च

यमः ।

इवसुरयोभिगन्यां च मातुलान्यां च मातुले। वित्रोः स्वसरि तत्पुत्रे पक्षिणीं क्षपयेषिशाम् ॥ मिताक्षरादौ—

बृद्धयनुः ।

मातुले दबसुरे मित्रे गुरौ गुर्वङ्गनासु च । अशौचं पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि । संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनी सुते ॥ इति ।

गुद्धेदिलनुन्ती—

विष्णुः ।

आचार्य मातामहे च व्यतीते त्रिरात्रेण । अनौरलेषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । परपूर्वासु भार्यासु प्रस्तासु मृतासु च ॥

बहुनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषामेव तद्धर्म इति धर्मो व्यवस्थितः॥

इति बौधायनवचनात्, तत्र च त्रिरात्रं द्वश्रूमरणे द्वसुरे चैतदेव द्वी त्यस्य स्वगृहमात्रे द्वसुरयोर्भरणे त्रिरात्रपरत्वे "त्रिरात्रमसापि ण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च' इत्यनेन कोम्मेंण सम्बन्धिमात्रपरेण पुनरुकः त्वात् , यित्रपात्रं इवश्रमरणे इत्यादेः सित्रिधिमात्रे मरणे तत्परत्वं करूप्यः ते । एवं स्वग्रामश्रोत्रियेषु चेत्यत्र स्वग्रामत्वेनाविद्येषादन्यत्रापि तथा करूप्यते । एवमन्यत्रापि दौहित्रभागिनयादेः स्वयमकृतसंस्कारस्य पः क्षिणी । स्वयं कृतसंस्कारस्य तु त्रिरात्रं—

संस्थित पक्षिणीं रात्रि दीहिने भगिनीसुते। संस्कृते तु निरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः॥ पित्रोद्धपरमे स्त्रीणामूढानां तु कथं भवेत्। निरात्रेणव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान् मनुः॥

इति मिताक्षराधृतवृद्धयाज्ञववकीयात् । संस्कृते=स्वयं दाहादिना संस्कृते ते । तथा च-

पैठीनसिः ।

यसम्बन्धिनो द्विजान् दहित्वा सद्यः शौचं सम्बन्धे तु त्रिरात्रामिति।
ऊढकन्यानां तु दाहादिकं विनापि त्रिरात्रम् । संस्कृत इत्यस्योपनीः
त इत्यर्थाद्नुपनीतयोद्देवित्रभागिनययोः पक्षिणी । उपनीतयोस्तु तिः
रात्रमिति दाक्षिणात्थाः । तिबन्धम् । "दानाध्ययने वर्ज्जयेरम्" "द्शाहं
सपिण्डेषु गुरौ वासपिष्डे त्रिरात्रम्" इतराचार्येष्वित्याक्वयम्वचने
द्शाहाशीचमुपक्रम्य त्रिरात्राद्याशीचविधानात् । याद्य्वयसि याद्दशः
मरणे सपिण्डानां दशाहादिसम्पूर्णाशीचम्, ताद्य्वयस्येव तादशमरणे
त्रिरात्राशीचम् । अन्यथाऽजातदन्तमातुलादिमरणे भागिनेयादेः पक्षिः
ण्यादि तत्सपिण्डानां सद्यःशीचमिति वैषम्यापत्तेः । इदमशीचमेकः
स्थानमृते दौहिते । भिन्नस्थानमृते दौहिते भगिनीपतौ जामातिः
च सद्यःशीचम् । तथा च ।

मिताक्षरायाम्—

भगिन्यां संस्कृतायां तु भातर्यपि च संस्कृते। मित्रे जामातारे भेते दोहित्रे भगिनीपता॥ इयालके तत्सुते चैव सद्यः स्नानेन शुद्धति।

उपनीतभ्रात्विवाहितभगिन्योर्भरणे सद्यःशौचम्। मातृष्वस्रिपतुः ष्वस्मातुलानां भिन्नस्थानमरणे पक्षिणी, एकस्थानमरणे तु त्रिरात्रम्। तथा च—

प्रचेताः ।

मातृस्वसमातुलयोः श्वश्रूश्वसुरयोर्गुरौ । ऋत्विजि चोपरते त्रिरात्रमिति ॥ मातृष्वस्पदं पितृस्वसुरुपलक्षणम्।

मातृष्वसृपातिपितृस्वसृपत्योमृतयोनिशोचं वचनाभावात । माता महमरणे तु त्रिरात्रं "मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्यादशौचकम्" इति कौम्यात । मातामहीमरणे तुपक्षिणी। "अशोचं पक्षिणीरात्रिं सृता माताः महीयदि" इतिवचनात् । अत्र पक्षिणीशब्देन दिने श्रवणे दिनद्वयसहित रात्रिषद् रात्रिश्रवणे रात्रिद्वयसहितं दिनमण्युच्यते तुल्यन्यायादिति स्वधरः ।

मिश्रास्त रात्रिमरणेऽपि दिनद्वयसहिता रात्रिरेव सा। "पूर्वमेव दिनं प्राह्यं यावन्नाभ्युदितो रिवः" इति कश्यवस्थनादित्याहुः। युक्तं स्व तत्। "द्वावह्वावेकरात्रिश्च पिक्षणीत्यिभधीयते" इति सहनारायणधृतः वस्थात् । पक्षतुरुयो दिवसौ पाद्वयोः स्त इति पिक्षणी राजिशिति। स्मार्ता अप्येवम् । प्रेते राजि सम्योतिः स्वदेशराजिन सृते सम्योतिः स्वति पिक्षणी राजिशिति। स्वति अप्येवम् । प्रेते राजि सम्योतिः स्वदेशराजिन सृते सम्योतिः स्वति पर्यविष्ठ स्वति पर्यातिः स्वति पर्यातिः स्वति पर्यातिः स्वति स्वत

याञ्चवस्यः।

निवासराजनि प्रेते तद्दः ग्रुद्धिकारणम् । इति ।

यसु मह्नेन।

गृहे मृतासु कन्यासु दत्तासु स्यादहः पितुः। निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके तथा॥

इति राम्नो अरणे व्यह्मुकम्। तद्यस्य गृहे राजा म्नियते तस्य बोध्यम् , गृह इत्यस्यानुषङ्गात् । त्रामनाथे नष्टेऽपि सज्योतिः । ग्रामेश्वरे कुळपती श्रोत्रिये चातपस्थिनि ।

य्रामेरवरे कुछपती श्रोत्रिये चातपांस्वांने । शिष्ये पञ्चत्वमापन्ने गुद्धिनंक्षत्रद्रशनात् ।

इति वद्धयाह्मवद्कीयादिति दाक्षिणात्याः । अश्रोतिये त्विति । एतत्स्वगृह्म मृतविषयमिति प्रागुक्तम् । अनूचाने साङ्गवेदाध्येतरीति भिश्राः । यस्य क्षत्रियस्य नृपतेर्देशे स्थीयते तस्मिन् श्लोतियेऽनधीनवेदे सज्योतिः । अनूचाने=सम्यगधीतवेदे तु नृपतौ मृते अहः कृत्स्नमहोरात्रमित्यर्थ इति हारलता । तथा ग्राविति=अत्र "अद्यं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । तमपीह गुरुं विद्यात्" इति मनुवचनपरिभाषितो गुरुर्गाद्यः । तत्राम् नुपनीयाद्यश्रुतोपकारके मनुक्तमहर्मात्रम् । अनुपनीयैकशास्त्राध्यापके, न्रातुले द्वसुरं मित्रे गुरादित्यादि

र्यं सम्बद्धाः पक्षिणी । उपनीयैकशाखाध्यापके त्रिरात्रसिति बोध्यम् । तच्चाह् बौधायनः ।

त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत । आवार्योपाध्यायतःपुत्रेषु तिर् रात्रमृत्विजां च शिष्यस्तिध्यंस्त्रद्वाचारेषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत । आचार्ये त्रिरात्रम्, उपाध्यायेऽहोरात्रं, तःपुत्र उपाध्यायपुत्र प्रकाहम्। दिवामरणे दिनमात्रं रात्रिमरणे तुल्यन्यायात् रात्रिमात्रम्, यथा संख्येन कुर्वीतेरयर्थः । आचार्यपुत्रे च हीनजातीये दिनमात्रं रात्रिमात्रं च ऋत्यिजां याजकानां संनिधी मरणे त्रिरात्रं व्याख्यातम्। सतीर्थे=एक्रमाद् गुरोरध्ययनं कुर्वाणे । अहोरात्रम्। सत्रद्वाचारीणे भित्रगुरुशिष्यं वेदमागमृतस्त्रत्वत्वारिणि दिनमात्रं रात्रिमात्रं चा। सतीर्थे एकस्थानस्ते पक्षिणी। तथा च—

गौतसः ।

पक्षिणीमस्विष्डे योनिसम्बन्धे सहाध्यायिनि च।

अस्विपन्ने योनिसम्बन्ध इति समानाधिकरणम् । अन्यथाऽस्विपिण्डे ध्वेकाह्विधायकहारीतिवरोधः स्यात् । रत्नाकरोऽप्येवमिति मिश्राः । अस्विण्डे एकाद्यपुरुषमारम्याचतुर्दशात् पक्षिणी । तदुक्तं जन्मनामः स्मृतिप्यन्तमहः योनिसम्बन्धं मातृष्वस्रेयापितृष्वस्र्यभागिनेयाः दिकं इति गौडाः । सब्बन्धारिणीति सब्बस्नारी=वेद्भागविद्येषाध्ययः नाङ्गवतचारीतयोमेध्येऽन्यतरिसन् मृतेऽपरस्य ब्रह्मचारिण एकाह्यिति मनुवचनस्यार्थः।

गौतमः । सहाध्यायिनि सम्बासारिण्येकाह इति ।

परपूर्वासु भायांसु पुत्रेषु कतकेषु च।
तिरात्रं स्थात्तथाचार्ये स्वभायांस्वन्यगासु च॥
कतकेषु चेति चकारात् क्षेत्रजादिषु च। तथा च।
नाह्ये।

औरसं वर्जायत्वा तु सर्ववर्णेषु सर्वदा । क्षेत्रजादिषु पुत्रेषु जातकेषु मृतेषु च । आशीचं तु त्रिरात्रं स्यात् समानामिति निश्चयः ।

समानं=सजातीयानाम् । तथा च सजातीयानामौरसभिन्नानां क्षेत्र-जायेकाद्यपुत्राणां परपूर्वाणां भायीणां च प्रसवपरणयोखिरात्रमयौ-चम् । असमानजातीयानां तेषामहोरात्रम् । तथा च ।

याज्ञवल्क्यः ।

अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च।

निवासराजनि प्रेते तद्दः शुद्धिकारणम् । इति । अपऋष्ठजातीयानामेषां नाशीचम् । तदाहतुः— गङ्खालेखितौ ।

अन्यपूर्वासु भार्यासु कृतकेषु सुतेषु च। सद्यः शौचं विनिर्दिष्टं जनने मरणे पि च॥ इति। पितृमरणेऽपि तेषां त्रिरात्रमाह। ब्रह्मपुराणम्।

> दत्तकश्च स्वयं दत्तः कृशिमः क्रीत एव च। अपविद्धाश्च ये पुत्रा भरणांशाः सदैव ते। भिन्नगोत्राः पृथक्षिण्डाः पृथग्वंशकराः स्मृताः। सुतके मृतके चैव प्रयहाशीचस्य भागिनः॥

एतः कलौ दत्तकपुत्रमात्रविषयम् । अन्येषां "दत्तौरस्रेतरा<mark>णां</mark> स पुत्रस्वेन परिप्रहः" इत्यादिपुराणेन कल्विवर्ज्येषूक्तत्वेन निषिद्धत्वात् ।

बह्मपुराणे ।

नारदः-

आदावेकस्य दत्तायां कुत्रचित्पुत्रयोर्द्वयोः। पितुर्यत्र त्रिरात्रं स्यादेकं तत्र स्विपण्डनाम्। एका माता द्वयोर्यत्र पितरौ द्वौ च कुत्र चित्। तयोः स्यात् सुतकादैक्यं मृतकाच्च परस्परम्।

प्रथममन्येनोद्वाह्य तेनैव जनितपुत्रा पुत्रसहितैवान्यमाश्रिता,
पश्चात् तेनापि जनितपुत्रा पुत्रयोर्थथा संभवं प्रसवमरणयोद्धितीयपुत्रः
पितुह्मिरात्रम् । पवंविधे च विषये यत्र परस्तीपुत्रजनकस्य त्रिरात्रं तत्र
तत्सिपिण्डानामेकरात्रं, भिन्नपितृकयोस्तु द्वयोः पुत्रयोरेकमातृजयोः
प्रसवे मरणे चान्योन्यमातृजात्युक्तमशौचमिति हारस्ता । आदावित्यादि ।
द्वयोः क्षेत्रजस्य तद्वनन्तरजस्य जननमरणयोः पितुः क्षेत्रिणो, बीजिनोवा
स्वस्वपुत्रजन्ममरणयोक्षिरात्रं तत्सिपिण्डयोरेकरात्रम् । आत्रोस्तु परः
स्परं स्वजात्युक्तम् । पवं पुत्रमात्रोरपीत्यर्थद्दिति मिश्राः। अत्रविशेषमाह-

पित्रा ये तु नियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा।
अऋक्थमाजस्ते सर्वे बीजिनामेव ते सुताः।
व्युक्ते बीजिने पिण्डं माता चेच्छुक्छतो हता।
अग्रुक्छोपहतायां तु पिण्डदा बोदुरेव ते।

अऋक्थमाजः क्षेत्रिणामित्यर्थः। एवकारेण द्विपितृकत्वव्यवव्छेद्राः। इदं शुक्कतः स्त्रीसंत्रहे बोध्यम्। शुक्कामावे क्षेत्रिण एव पिण्डदा दति। श्राद्धविवेकेऽप्येवम्। भिन्नपितृकसोदस्य जनने एकादम्, मरणे ज्यहः,।

मात्रैकया द्विपितृको भ्रातरावन्यगोत्रजो । एकाहं स्रुतके तत्र त्रिरात्रं मृतके तयोः। इति मरीचिवचनाहिति दक्षिणाखाः।

ऋध्यश्वनः।

अवुत्रस्य च या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्। तस्य पिण्डान् दशैतान् वा एकाहेनैव निवेपेत्।

एकाहेनैव वा निर्वपेदित्यन्वयः । व्यवस्थितविकल्पश्चायम् , तेन छतच्च्हा कन्या वाग्दानपर्यन्तमेकाहेन, वाग्दत्ता विवाहिता च त्रिराः त्रेण, दश पिण्डान् दद्यात् । तथा च ।

आदिपुराणम् ।

दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता। चतुर्थेऽहनि तास्तेषां कुर्वोरन् सुसमाहिताः॥

इति हारखता । तथा च "यावदशौचं पिण्डान् दद्यात्" हत्यादिविष्णु सूत्रैकवाक्यतया छतःचूडाया वाग्दानपर्यन्तमेकाहो वाग्दत्ताविवाहितः यो।स्त्रिरात्रमशौचिमिति लभ्यते । युक्तं चेतत् । जन्ममरणे यस्य याव-दशौचं तन्मरणे तस्य तावदशौचस्यौत्सर्गिकत्वादिति स्मार्तादयः ।

दाक्षिणात्यास्तु कन्याया अपि पिण्डदानपक्षे दशाहमेवेश्याहुः।
स्ववंशे वानप्रस्थे यतौ षण्डके नपुंसके च मृते स्नानमानम्। तथा च
पराशरः।

देशान्तरे मृतं श्रुत्वा क्लीवे वैखानसे यती। मृते स्नानेन ग्रुष्यन्ति गर्भस्रावे तु गोत्रिणः ॥ इति।

अथ सगुणनिर्गुणभेदेन व्यवस्था।

मनुः ।

द्शाहं शावपाशींचं सापण्डेषु विधीयते ।

आरात्संचयनाद्रश्नां ज्यहमेकाहमेव च ॥

अस्थनामारात् सञ्चयनादिति चतुरहपर्यन्तिमित्यर्थः ।

यद्यपि "अपरेद्यस्तृतीये वा चार्थां संचयनं भवेत्" इति छन्दोगः

परिशिष्टकृतान्यत्रापि तिद्वहितं तथापि चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनम्"

इति विष्णवाद्यक्तमिह श्राह्यम्। "ज्यहमेकाहमेव च"इत्युत्तरोत्तरस्युकाः

स्रोपदेशात् । ब्राह्मणविषयं चेदं वचनम् । "ग्रुद्ध्येत् विधो दशाहेन"

इत्यादिना मनुनेव बाह्मणविषयत्वीपसंहारात्। तेनात्र क्षत्रियाद्येर स्थिसंचयनकालों न गृह्यते। तथा च। दक्षः ।

> एकाहाद् ब्राह्मणः शुद्धेद् निवेद्समन्वितः। हीने हीनतरे चैच इयहश्चत्रहर्तथा।

श्रीताश्चिमन्त्रज्ञाह्मणात्मकवेदाध्ययनोभयान्वितो यस्तस्यैकाहः। अनयोरेकतरशुन्यो हीनः केवलश्रौताग्निमान् केवलमन्त्रवाह्मणात्मकः वेदाध्ययनवान् वा तस्य इयहः। एतद्द्रयशुन्यो हीनतरः केवलस्मार्तः श्रौताशिमान् तस्य चतुरहः। यद्यपि मन्त्रमात्रवेद्स्मातीग्न्युभयवतश्च हीनतरत्वात्, चतुरह एव युक्तस्तथापि-

तिरात्रेण विद्यहेल विद्यो वेदाग्निसंयुतः। पञ्चाहेनाग्निहीनस्तु दशाहाद् ब्राह्मणबुवः॥

इति बृहस्पतिवचने वेदाश्चियोगे उवहविधानात् । वेदविदोऽश्चिहीनस्य पश्चाहविधानाद्वेदपद्स्य मन्त्रमात्रपरत्वात् । अग्निपदस्य च स्मातां सि मात्रपरतान्मःत्रमात्रवेद्स्माचांश्चिमतस्यवः, केवलमन्त्रमात्रविदः प आह इति सिद्धम्। इदं च।

एकाहाद्वाह्याः गुद्धयोऽग्निवेद्समन्वितः। ज्यहात् केवलवेदस्तु निर्गुणो दशिमिर्दिनैः॥

इत्यत्र पराशरवचने केवळवेदब्रहणं केवळश्रौताग्निमपि गृह्णाति। तुल्यन्यायत्वात्। निर्गुणो दश्मिदिनैरिखत्र स्मार्चाश्चिमन्त्रमात्रवेदयोः गात्मकगुणाभावोऽपि बोध्यः। श्रीताश्चिमन्त्रब्राह्मणात्मकगुणयोगामाः वपरत्वे तु मनुदक्षोक् चतुरह बहस्पत्युक्तपञ्चाह पक्षयो निर्विषयतापत्तेः। इदं चा।

एकदित्रगुणैर्युक्ताश्चतुरुयेकदिनैः क्रमात्। <mark>सर्वेऽपि सर्वयोगेन सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥</mark>

इति जानालिवचन एको गुणः स्मार्चाग्निमात्रं, हो गुणी स्मार्चाग्नि मन्त्रमात्रवेदी, त्रयो गुणाः मन्त्रवाह्मणात्मकवेदेन मन्त्रमात्रवेदेन वा श्रौतस्मार्जाग्निसार्थकवेदश्रौतस्मार्जाग्निस्वाश्रमाविहितयावत्-क्रियायोगे सद्यः शीचम्। तथा च-

देवलः ।

श्रन्थार्थतो विजानाति वेदमङ्गः समन्वितम्। सकर्पं सरहस्यं च कियावांश्चेत्र स्तकम्।

प्रन्यांषतो प्रन्थतोऽधतश्च । अङ्गानि शिक्षा करपो निरुक्त स्वाद्याक रणाज्योतींषि । करपो ज्योतिष्ठोमादिपद्धतिः,करपस्य पृथगुपादानं स्वक-मंप्रतिपत्य नुकूलपरकीयकरूपस्यापि प्रहणार्थम् । रहस्यमुपनिषत् । क्रिया वान् श्रोतस्मातीशिहोत्रादिकियावान् , स्ववणीश्रमविहितयावत्कियापः रश्च, ताहश्चाह्मणस्यापि नेकाहादिस्तकम् , किन्तु सद्यः शौचिमत्यर्थः । तथा च ।

पराशरः ।

अप्रयो यत्र ह्यन्ते वेदो वा यत्रं प्रस्तते । सततं वैद्वद्वश्च क्रियावाँश्चेत्र सुतकम् ॥ इति ।

अत्र वाचस्पतिमिश्राः । जावाञ्चिचन एको गुणो विद्वातार्थसाङ्गवेदमाः
त्रम्,हो गुणो ताहरावेदस्मार्चामाः, त्रयो गुणास्ताहरावेदश्रोतस्मार्चामयः,
सर्वयोग उक्त एव । वृहस्पतिषचने वा ''वेदामी"इत्यत्रामिपदं स्मार्चामिः
मात्रपरम् । पम्नाहेनेति अर्थाङ्गादिहानस्म कठवेदमात्रविदः पञ्चाहाच्छुद्धिः
रित्यर्थकम् । तेन गुणत्रयवत एकाहबोधकेनैकगुणवतश्चतुरहविधायः
केन जावाछिवचनेनाविरोधः । एकं वेदैकदेराविन्मात्रस्य षडहाराविः

सद्यः शौचं तथैकाहरू यहश्चतुरहरूतथा। षट्दज्ञहादशाहश्च पक्षो मासस्तथैव च॥

इति दक्षोक्तस्य षडहस्य गुणहानिप्रयुक्तं तस्यान्यत्राचरितार्थत्वादि-त्याहुः।

करपतर्कृतस्तु ।

पराशरवचनेऽग्निपदं श्रोताग्निपरम्। एवं-एकाहाद्ब्राह्मणः शुद्ध्ये वाऽग्निवेदसमन्वितः । इति प्रागुदाहृतवचनेऽपि "त्र्यहाच्छुद्धिमवान्त्रोति योऽग्निवेदसमन्वित" इति शङ्कवचने उक्तवृहस्पतिषचने चाग्निपदं स्मार्चाग्निपरम् , दक्षवचने होन इत्यस्य पराशरवचने च केवलवेदहित्वत्यस्य श्रोताग्निश्चरमांच्याग्निमान् वेदैकदेशाः ध्यायीत्यर्थः, न त्वग्निमाञ्चशुःयः, तस्य "पञ्चाहेनाग्निहोनहित्व" ति वृहस्पतिना पञ्चाहोक्तः । होनतर इत्यस्यासम्पूर्णवेदाध्यायी त्यर्थ इत्याहुः।

एवं अत्रिवेदययोरग्निमतोर्दशाहद्वादशाहौ।

तथा च । पराशरः ।

> क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वक्रमेनिरतः शुचिः। तथैव द्वादशाहेन वैश्यः शुद्धिमवाप्नुयात्॥

<mark>शूद्र€यापि विशेषमाह—</mark> याज्ञवल्क्यः।

> क्षात्रियस्य दशाहानि विशां पञ्चदशैव तु । त्रिशहिनानि शुद्रस्य तदर्ध न्यायवर्तिनः ॥

ि न्यायवर्तिनः=श्रस्या द्विजगुश्रूषापश्चयन्नादिशुद्राविहितक्रियावतः शृदस्य । पश्चदशाहाशीचम् । अत्यन्तगुणवतां सर्वेषामव दशाहमाह-दैवलः ।

आग्रुच्यं दशरात्रं तु सर्वत्राप्यपरे विदुः। निधने प्रस्रवे चेव पर्यन्तः कर्मणः क्षयम्॥

स्मृत्यन्तरे—

सर्वेषामेव वर्णानां सुतके मृतके तथा। दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽव्रवीत्॥ इति। अयमशौचसङ्कोचः सगुणानामप्यशुचिपुत्राद्यसम्पर्के एव। सम्पर्काद् दुष्यते विप्रो जनने मरणेऽपि वा। सम्पर्काविनिवृत्तानां नाशौचं नैव स्तकम्॥

इति पराशरोकः। अत एव सगुणानामिष सम्पक्तं दशाहाद्यबाधः। सोऽपि सम्पक्तविनिवृत्ताशौचनिवृत्तिस्तत्तत्तमंण्येव, सर्ववाशौचनिवृत्तिस्तु सगुणानां निर्गुणानां च सर्वेषां दशाहाद्युत्तरमेव। तथापि "द्वश्वाहं शावमाशौचम्" इत्यादिसामान्यप्राप्तदशाहादिबाधपुरस्सरमेव "ह्येकाहाद् ब्राह्मणः शुद्धे"दित्यादिविधायकं भवति । बाधस्य चानुष् पत्तिनिवन्धनत्वात् यावत्यवाधितेऽनुपपत्तिषशमो न भवति तावदनेन वाधितव्यम्। अतः कियदनेन वाध्यामित्यपेक्षायामपेक्षितविशेषसम्पण्यम् समस्य "अग्निवेदसमन्वित" इत्यादिवाक्यशेषस्य दश्चेनाद्गिहानादौ समस्य "अग्निवेदसमन्वित" इत्यादिवाक्यशेषस्य दश्चेनाद्गिहानादौ समस्य "अग्निवेदसमन्वित" इत्यादिवाक्यशेषस्य दश्चेनाद्गित्वादौ सम्मान्वितः च व्यवतिष्ठते न पुनर्शनाद्वादिवि। अत एवं।

दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते। अवीक्सञ्जयनाद्रथनां ज्यहमेकाहमेव च॥

इति कल्पचतुष्टयम्-

कुशुलघान्यको चा स्यात् कुम्भाषान्यक एव वा। ज्यहेहिको वापि भवेदश्वस्तानिक एव वा॥

दृत्येतत्प्रतिपादितचतुर्विधगृहस्थविषयम् । यो दशाहोपयोगिसं चयकुशुरुधान्यस्तस्य दशाह एव, चतुरहपर्याप्तधनस्य कुम्भोधान्यः स्य चतुरहः, इयहपर्याप्तधनस्य इबहः । एकाहपर्याप्तधनस्येकाहः, यस्य च सद्यः श्रीचं विना नार्स्युपशमस्तस्यादवस्तानिकस्य सद्यः शौच- • मिति मिताक्षरा ।

हारलताकृतोऽपि होमाध्यापनार्थमेवायमशौचसंकोचो, न तु प्रतिः पिद्धसंध्यापञ्चमहायद्वाद्युपयोगार्थम् । यथा छन्दोगपरिशिष्टम् ।

स्तके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः श्रीते तु कर्त्तव्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः॥ अत्र होमेऽशीचसंकोचो न तु सन्ध्यादाविति प्रतीयते। पारस्करोऽपि।

नित्यानि निवर्त्तेरन् वैतानवर्जामिति । वैतानः=श्रीतो होमः। मनुरपि ।

न वर्द्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नामिषु कियाम् । न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यञ्चिर्मवेत् ॥

न च तत्कम कुवाणः सनाभ्याऽण्यञ्जाचमवत् ॥ अत्र तत्कर्मेति तच्छ॰देनाग्निहोत्रकर्मोपादद्दानो होमकियार्थमेवाशौ-चाभावं दर्शयति । तथा—

शङ्किलिवितै। । अग्निहोत्रार्थे स्नानीपस्पर्धनादेव पिता शुचिः । अत्राग्निहोत्रार्थिमिति वदन्तौ कियान्तरेऽशौचं दर्धयतः ।

तथा च गौतमः।

सद्यः शौचं राञ्चां कार्याविरोधाय, ब्राह्मणानां च स्वाध्यायानिवृत्यः र्थमिति ।

तदेवमादिबदुतरवचनैः केवलं होमाध्यापनार्थमेवाशौचसंकोचः, सर्वाशौचनिवृत्तिस्तु सर्वेषामेव सगुणानां निर्गुणानां च दशाहोत्तरः मेवेति प्रतीयत इत्याहः।

पारस्करगृह्यव्याख्याता हरिहरमिश्रोऽप्येवम्।

आचार्यच्रहामण्यादयस्त्कव्नदोगपरिशिष्टपारस्वरशङ्खालि वितगीतमवचन् नेषु होमाध्यापनार्थे सद्यः शौचिसिद्धेस्त्रयहादिमध्येऽपि होमाध्यापनप्रतीतेः सन्ध्यापञ्चमहायद्वादावेव त्रयहाद्यशौचं वाच्यम । तथा च त्रयहादुत्तरं संध्याद्यपयोगसिद्धिनिष्प्रस्यूहा। न च होमाध्यापनार्थे सद्यः शौचामिधा नं सर्वगुणयोगिसद्यःशौचपरम् । अन्येषान्तु त्रयहादुत्तरमेव होमाध्यापने हति वाच्यम् ।

जन्मद्दानौ वितानस्य कर्मत्यागो न विद्यते । द्यालाग्नौ केवले होमः कार्य प्वान्यगोत्रज्ञैः ॥ इत्यादिजाबालीयेन वितानकर्मात्यागकाले स्वयं स्मार्चकर्मत्यागिषः श्वानस्य सद्यःशौचविषयरेवनानुपपन्नत्वात्। न च इयहाद्यशौचिनां इयहा दुत्तरं दशाहमध्ये वितानकर्म स्वयं कार्य्यं स्मात्तीग्निहोमस्तु चतुरहादु त्तरमि दशाहमध्येऽ न्यगोत्रज्ञलाभे तद्वारा तदलाभे स्वयं कार्य इति जाबालीयाद्यथः, करपनामात्रत्वात्। इयहोत्तरं वितानकर्मवत् चतुरहा द्युत्तरं स्मात्तीग्निहोमस्य स्वयंकरणसंभवेऽकर्तृत्वानेशिवश्यात्। तस्मादे काह्यदहाद्यशौचमध्येऽपि श्रोताग्निहोमः स्वयं कार्यः, स्मात्तीग्निहोमास्तु चतुरहमध्येऽन्यगोत्रज्ञद्वारा कार्यः।

सन्ध्यापश्चमहायद्वादिकमेकाहद्यहादिमध्य एव त्याज्यम् । तषुत्तां तु सर्वाशोचिनवृत्त्या श्रोतस्मार्त्ता ग्निहोमसन्ध्यापश्चमहायद्वादिकं स्वयं कार्यामिति सिद्धम् । न च "उभयत्र दशाहानि" इत्यादिजावालीयेन दशाहाशोचिनामेव एकाहद्यहादिकालीन स्नानाचमनाभ्यासादिग्नहोत्राहिता बोध्यते । अत एवाभ्यासावैय्यर्थमिति वाच्यम् । निरग्नीनां स्वीयसिव एडानां दशाहाशोचेऽपि साग्नेः स्नानोपस्पर्श्वनाभ्यासादिग्नहोत्राहिता बोध्यत इत्येतद्रथम् । तन्न सद्यःशोचार्थम् । एकमाचमनद्वमांक्रपरमित्य भ्यासः । न च—

सन्ध्यापञ्चमहायज्ञान्नत्यकं स्मृतिकर्म च। तन्मध्ये हापयेत्रेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया॥

इति जावालीय तनमध्ये हापयेदित्यनेनेव सिद्धेदेशाहान्ते पुनः कि
येति यदुक्तं तदेकाहाद्यशौचिवगमेऽपि दशाहमध्ये सन्ध्याद्यकरणार्थं
मेवेति वाच्यम्। तिर्हे समानोदकमरणादित्र्यहाशौचोत्तरमिप दशाह
मध्ये सन्ध्याद्यकरणापत्तेः। दशाहपदस्याशौचकालोपलक्षकत्वे तु
वैयर्थ्ये दुर्वारम्। वस्तुतो "अनर्हः कर्मणां विप्रः सन्ध्याद्दीनो यतः
समृत" इत्यादिवचनैः सन्ध्यायाः सर्वकर्मसाधारणाङ्गत्वावगतेरशौच
मध्यकत्त्वयताकत्वम्, न तु साधारणस्येति न्यायमूलमेव "दशाहान्ते
पुनः क्रिया" इत्यनेनोक्तम्। यद्वा महागुरुनिपाते वर्षपर्यन्तं देवपित्रपक्षमित्रसावारप्रतिप्रसवत्ययोक्तं दशाहान्त इत्यादि। कि च "सद्यशीव तथैकाहस्त्र्यहश्चतुरहस्तथा" इत्यादि दश्वचने दशाहादिसमिम्बया हारादेकाहादिनापि सर्वाशौचनिवृत्तिरवसीयते। परन्त्वयमशौचसं कोचो युगान्तरविषयः "वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसंकोचनं तथा" इत्या दिना कलौ तत्प्रतिप्रसवा।

दशाह एव विप्रस्य सपिण्डमरणे सति । करपान्तराणि कुर्वाणः कळी भवति किरिवर्षी ॥ इति हारीतवचनाच्चेत्याहुः। माधवीऽप्येवम् ।

## अथ वर्णसित्रपाताशौचम् ।

दक्षः ।

वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेको यदा पतिः। दशाहषट्त्रयहैकाहाः प्रसवे स्तकं भवेत्॥

प्रस्वो मरणमण्युपलक्षयित । वर्णानां ब्राह्मणक्षत्रियवैद्दयशुद्राणां याः स्त्रियः कन्यकास्तासां यद्यानुलोम्येन हीनहीनतरहीनतमपरिणय क्रमेण एकः पतिस्तदा सवर्णायाः प्रसवमरणयोः पत्युः स्वजात्युक्तम् । हीनायाः षडहम् । हीनतरायास्त्र्यहम् । हीनतमाया एकाहमशौचिमिः त्यर्थः । तथा च जातेषु सृतेषु चेत्यनुवृत्तौ—

घिष्णुः।

ब्राह्मणस्य क्षत्रियविद्शुद्रेषु सपिण्डेषु षट्रात्रित्रित्रेकरात्रैः क्षत्रियस्य विद्शुद्रेषु षट्रात्रित्रात्रियस्य विद्शुद्रेषु षट्रात्रित्रात्राभ्यां वैदयस्य शुद्रेषु षड्रात्रेणः। पतेनैतदुक्तं भवति । अनन्तरवर्णे षड्रात्रम् । एकान्तरे त्रिरात्रम् । द्यन्तरे एकरात्रम् । उक्तकमविद्युक्तमेण परिणये त्वाह—

बृहस्पतिः।

शुद्धेद्विप्रो दशाहेन जन्महान्योः स्वयोनिषु । सप्तपञ्चित्ररात्रेस्तु क्षत्रविद्शुद्रयोनिषु ॥

ब्युत्क्रमविवाहस्य निषिद्धत्वात्प्रायश्चित्तास्पदत्वाच्च निन्दितः तयाऽशैचातिरेको युक्तः। इदं हीनब्राह्मणविषयमिति स्वतिदर्पणे।

कौम्ये ।

क्षत्रविद्शुद्धदायादा ये स्युविप्रस्य वान्धवाः।
तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते॥
राजन्यवैद्यावप्येवं हीनवणीसु योनिषु।
स्वमेव शौचं कुर्यातां विशुद्धर्थं न संशयः॥
सर्वे तूत्तमवणीनां शौचं कुर्युरिनिन्दिताः।
तद्वणीविधिष्ठष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु।

अत्र न संशय इत्यन्तेन द्वीनवर्णेषु उत्तमवर्णस्य यत्स्वीयमशौच मुक्तम्, तद्देशभेद्व्यवस्थितम्। व्यक्तं चाद्द

आदिपुराणे ।

बान्धवेषु तु विप्रस्य क्षत्रविद्शुद्रजातिषु । मृतेषु चाथजातेषु दशाहाच्छुद्धिरिष्यते । देशधर्मप्रमाणत्वात् षड्रात्रं क्षत्रियेष्वथ । त्रिरात्रमपि वैद्येषु शुद्रेष्वेकाहमेव च । क्षत्रियस्याय वैदयस्तु वैदयस्य वृष्ठस्तथा ॥ म्रियते जायते बन्धुस्तथाशौचं स्वकं चरेत् । शुद्धा वैद्याः क्षत्रियास्तु क्रमादुत्तमजातिषु ॥ बान्धवेषु चरत्यन्तं यत्संख्यं तेषु विद्यते ।

अत्र वान्धवेषु च विष्रस्थेत्यादिना देशधर्मप्रमाणत्वादित्यन्तेन क्षत्रादित्रिषु ब्राह्मणस्य यद्दशाहाशौचमुक्तम्, तद्देशविशेषव्यवस्थितमि ति स्वयमेवोक्तम्। "षद्रात्रं क्षत्रियेष्वथेत्यादिना शृद्रेष्वेकाहम्" द्रयन्तेन तु दक्षोक्तविषयेऽशौचमुक्तम्। "क्षत्रियस्याथ वैश्यस्त्वत्या दिना स्वकं चरेत्" इत्यन्तेन वैश्यप्रस्तवमरणयोः क्षत्रियस्य द्वादशाहं शृद्राप्रस्वमरणयोवेश्यस्य पञ्चदशाहं देशविशेषव्यवस्थितमुक्तम्। अपशृक्षप्रत्रियवैश्यविषयमिति मिश्राः। शृद्रा वैश्या इत्यादिना च ब्राह्मण्याः सपत्न्याः प्रसवमरणयोः क्षत्रियाद्यादितस्यः स्थियो दशाहं कुर्युः क्षत्रियायाः सपत्न्याः प्रसवमरणयोवेश्या च शृद्धा च पञ्चदशाहं कुर्वा तेत्युक्तम्। एतद्यक्तमाह—

विष्णुः।

हीनवर्णानामधिकवर्णेषु सपिण्डेषु तदशौचन्यपगमेऽधिकवर्णाः शैचापगमे नानाजातिषु अत्रुषु सापिण्ड्यं पुरुषत्रयविश्रान्तं इति। आ हतुः शङ्कालिष्ति।

यद्येकजाता बहवः पृथक्क्षेत्राः पृथक्धनाः । एकपिण्डाः पृथक्शीचाः पिण्डस्त्वावर्त्तते त्रिषु ॥

एक विण्डाः = सपिण्डाः । पृथक् शौचाः = मातृजाः युक्ताशौचाः । "मातुर्जाः तिर्न संशय' इति यमवचनात् । दक्षायुक्ता खिळव्यवस्थां स्पष्टमाह् । कृमेपुराणे ।

षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा पकरात्रं क्रमेण हि ।
वैदयक्षत्रियविप्राणां शुद्धे व्याशीचमेवच ॥
अर्द्धमासोऽथ षड्रात्रं त्रिरात्रं द्विजपुद्धवाः ।
शुद्धक्षत्रियविप्राणां वैदये व्याशीचिम व्यते ॥
षड्रात्रं द्वादशाहं च विप्राणां वैश्यशुद्धयोः ।
आशीचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुद्धवाः ॥
शुद्धविद्क्षत्रियाणां लु ब्राह्मणे संस्थिते स्रति ।
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्धवः ॥

वैद्यपरिणीतश्रद्धाप्रसवे तस्या मरणे तत्पुत्रमरणे च वैद्यस्य षड् रात्रमद्योचम् । क्षत्रियपरिणीतश्रद्धाप्रसवे तस्या मरणे तत्पुत्रमरणे च सित्रियस्य त्रिरात्रम् । ब्राह्मणपरिणीतराह्मप्रस्वे तस्यामरणे तरपुत्रमः रणे च ब्राह्मणस्यैकरात्रम् । वैद्यमरणे वैद्यपरिणीतवैद्याप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च वेद्यपरिणीतराह्मायास्तरपुत्रस्य च पञ्चद्याहरः मयोचम् । क्षित्रयपरिणीतवैद्याप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च क्षः त्रियस्य षड्रात्रम् , ब्राह्मणपरिणीतवैद्याप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च ब्राह्मणस्य विरात्रम् । ब्राह्मणपरिणीतक्षत्रियाप्रस्वे तस्यामरणे तः सुत्रमरणे च ब्राह्मणस्य षट्रात्रमयोचम् । क्षित्रयस्य परणे क्षित्रयपर्णितक्षत्रियाप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे क्षित्रयपरिणीतः वैद्या तरपुत्राः क्षित्रयपरिणीतराह्मातरपुत्राश्च द्वाद्याहं कुर्युः । ब्राह्मणमरणे ब्राह्मणपरिणीतवाह्मणोप्रस्वे तस्या मरणे तरपुत्रमरणे च ब्रास्णणपरिणीतानां क्षित्रयपरिणीतद्वाह्मणां तासां च पुत्राणां च द्वारात्रम् मयोचम् ।

आपस्तम्बः ।

क्षत्रविद्शूद्रजातीया ये स्युविप्रस्य बान्धवाः । आशौचं पैतृकं तेषां विभक्तानां तु मातृककम् ।

ब्राह्मणपरिणीतानां क्षत्रियावेदयाशृद्धाणां पुत्राः पित्रा सहैकत्रः वसन्तः स्वीयस्वीयमातुः प्रसवमरणयोः पितृसम्बन्धिदशाहमेवाशोचं कुर्युः। पित्रा सह कृतविभागास्तयोरेव निमित्तयोः स्वीयस्वीयमाः वृजात्युक्तमशौचं कुर्वीरन्। "ये स्युविप्रस्य वान्धवा" इत्यत्र येऽव्यवस्था मृतस्तके इति पाठः। अव्यवस्था=अविभक्ताः इत्यर्थ इति मिश्राः। यथा विभागेऽशौचं तथैव पितृमरणेऽपीत्याह—

जाबालिः

नानाजातिषु पारक्ये पैतृकं जीवतः पितुः। अतीते मातृकं विद्यात् पारक्यमुभयोरपि॥

पकपुरुषपरिणातासु नानाजातीयासु स्त्रीषु मध्ये पारक्ये परिणेत्जातितः पराऽन्या या जातिस्तज्जातीयायाः स्त्रियाः प्रस्त्रे मरणे च
तस्या पत्र प्रांत्पन्नः पुत्रः पितरि जीवति पितृजात्युक्तमशीचं कुर्यात्।
अतीते पितरि मातृजात्युक्तमशीचम्। पत्रं च पितृजीवनमरणयोष्ठ
भयोरपि पक्षयोः पारक्यमेवाशीचं भवति। पितृजावेने मातृजातितः
पारक्यं पितृमरणे पितृजातितः पारक्यमिति हारस्ता। नानाजातिष्वेकतमस्य जननमरणयोः पितरि जीविति पितृवत् षडहादिकमेव भिन्नजातीयानां भातृणामशीचं भवति। पितरि मृते मातरि जीवन्त्यां मात्जात्युक्तमेव दशाहादिकम्। उभयोरपि मृतयोः स्तोर्यस्य जन्ममरणे

ष्टते ? जात्युक्त मेवाशी चं सर्वेषामि सातृणामित्यर्थः । नची तमजातीय मातृणां षर् इयहेकाह बोधकेन ही नानां च मृतमातृ जात्युक्ताशो चवो धकेन विष्णादिव चनेन सह विशोधः । जावालि वचन स्य विशेषाय विष्णयाय सामान्यविषयाणां विष्णवादिव चनानां मातापितृ सस्वविषयक त्वात् । वच्च वमिष ''पार क्यमुभयो रपी''त्यनेन मातापितृ सस्वे उत्तमानां ही नमातृ जात्युक्ताशो चन्नो धकेन विष्णवादिव चनेन सह विशेषः । जाबालि वचन स्यात्यन्तापक ष्ट्रबाह्मण विषयक त्वादिति व वस्पितिमिशाः । अत्र विशेषमाह —

विष्णुः ।

पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामित्रस्यमशौचम् । सृते स्वामि न्यारमीयमानुलोम्येन सवर्णहीनतरादिक्रमेण परिणीतानां स्त्रीणां तत्पु त्राणां च सपिष्डजननमरणयोः पतिजीवनपक्षे यत्पुनरिवाद्याचम् त दसस्वे तु स्वजात्युक्तमेव, विलोमपरिणीतानां तत्पुत्राणां च सर्वदा स्व जात्युक्तमेव,। पत्युक्ताशौचभागित्वे आनुलोम्यपरिणयनस्य विष्णुन विशिष्योपन्यस्तत्वात्। दासानां प्रातिलोम्यं तदा भवति यद्युत्कृष्टः वर्णो हीनवर्णस्य दास्यं करोति तादशस्य स्वामितुरुयत्वास्राशीचम्। किन्तूत्कृष्टवर्णदासानां हनिवर्णानां प्रसवमरणयोः स्वामितुरुयाशीय भागिता । एतच्च स्वामिना सहैकत्र वासे भवतीत्युक्तं प्राक् । अपकृष्ट स्त्रीपूत्तमवर्णजनितानां मुद्धाभिषिकादीनां मातृजात्युकाशौचम् । ब्राह्म णात् क्षित्रयायामुत्पन्नः क्षत्रिय एव, क्षत्रियात् वैश्यायामुत्पन्नो वैदय एव वैद्याच्छूद्रायामुत्पन्नः शूद्र प्वेत्यनेन मुर्द्धावसिकानां क्षत्रियादिधर्मप्र-तिपादनात् । उत्तमवर्णस्त्रीषु अपक्षष्टवर्णजनितानां स्तमागधकुम्भकाः ररजकादीनां प्रतिलोमजानां ग्रद्रतुव्यमशौचम्। 'शौचाशौचं च कुः र्वीरन् शृद्वद्वर्णसङ्करा "इत्यादिपुराणादिति"गौडाः । माधवादयोऽपि । विज्ञा नेस्वरस्तु "प्रतिलोमा धर्महीना" इति स्मरणादेषां नास्त्येवाशीचम्। किन्तु जनने मरणे च मूत्रपुरीषोत्सरीवनमलापकषार्थे स्नानमात्रम्। एवं प्रतिलेमाभितस्त्रीणां प्रतिलोमदासानामपि नाशीचमः। "वर्णानामानुः ळोम्येन दास्यं न प्रतिलोमत' इति निषेधातिक्रमादित्याह ।

## अथ विदेशस्थाशौचम् ।

तत्र तत्तन्मरणनिमित्ताशौचाहर्मध्ये तत्तन्मरणश्रवणे शेषाहोभिः शुद्धिः । स्वजात्युक्तमरणाशौचकाळातिकमे वत्सरमध्ये ताहशाः शौचनिमित्तमरणश्रवणे सार्ववर्णिकसपिण्डानां त्रिरात्रेण, वत्सरातिक मेण श्रवणे उदकदानसहितस्नानमात्रेण । विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्देशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य ताबदेवाशुचिर्भवेत् ॥ यतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् । संवत्सरे ज्यतीते तु स्पृष्ट्रेवापो विशुद्धति ॥

इति मनुवचनात् । विगतं सृतम् । अत्र च विदेशस्थपदेन तद्देशस्थाः ऽपि तद्दिनेऽश्वातमरणो गृह्यते, अन्यदेशस्थक्ष । अनिर्देशमित्यत्र दशः रात्रस्थेत्यत्र च दशपद्मशौचकाल्यात्रोपलक्षणम् । तेन त्रिरात्रादि-मध्ये समानोदकादिमरणश्रवणेऽपीयं व्यवस्था । अन्यदेशसृतमित्यादि-वश्यमाणवार्दस्यादिवाक्येकवाक्यत्वादिति सर्वे ।

मैथिलास्तु दशाहेत्विति। अत्र दशाहपदं जात्युक्तसंपूर्णाशौचकालपरम् । असंपूर्णाशौचे ऽतिकान्वाशौचस्य ''तस्मिन्नवातिकालज'' मित्यादिनाम्रे निराकर्त्तव्यस्वादित्याहः ।

स्ष्रष्ट्रेवाप इति स्नानं क्रत्वेत्यर्थः।

अतीते स्तके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्।

तथव प्ररणे स्नानमूई संवरसरात्—

इति कीम्यत्।

अत्र स्नानमुद्कदानस्याप्युपलक्षणम्। "सर्वेषां वत्सरे पूर्ण प्रेते दः त्वोदकं गुन्धिः" इति याद्ववस्यात्। मनुवचने स्पृष्ट्वेवत्येवकारस्तु कालाः पेक्षानिवृत्तये। इदं चतुर्णामपि वर्णानाम् । "तुस्यं वयासि सर्वेषामः तिकान्तं तथेव च" इति व्याप्रपादवाक्यात्।

अतीते सुतके स्वे स्वे त्रिरात्रं स्यादशौचकम्। संवत्सरे व्यतीते तु सद्यः शौचं विधीयते॥

इति शङ्खवचने बीष्साबलाबात्र सुतकपरं मरणाशौचपरम् । सपि ण्डजननाशौचकालातिक्रमेऽशौचाभावस्य वक्तव्यत्वात् । अतिक्रान्ताः शौचं गृहिण एव न तद्द्व्यस्यत्याह मिताक्षरायाम्— अतिराः ।

अतिकान्ते दशाहे तु पश्चाज्ञानाति चेद् गृही। त्रिरात्रं सूतकं तस्य न तद्द्रव्येषु कहिंचित्॥

मातापित्रोः पत्युश्च मरणे वर्षमध्ये श्रुते त्रिरात्रम् , वर्षोपरि द्वितीः यवर्षमध्ये श्रवणे त्वेकादः।

अशोचोहेष्वतीतेषु बन्धुश्चेष्ठ्रयते मृतः। तत्र त्रिरात्रमाशुच्यं भवेत् संवत्सरान्तरे॥ ऊर्ख संवत्सरादादाद् बन्धुश्चेष्ठ्रयते मृतः।

७ ची० मि०

भवेदेकाहमेवात्र तश्च संन्यासिनां न तु॥ इति देवलीयात्। आद्यादिति विदेषणात द्वितीयादिवर्षोत्तरं स्नान मात्रं सिपण्डसाधारणम्। बन्धुरत्र माता पिता स्त्रीणां भर्ता च, तथा चेदवराचार्यधृतवाष्ट्रयम्।

महागुरुनिपातेऽष्टात्परमेकाहमिष्यते । इति । पितरी चेन्सतो स्थातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा तिहनमारभ्य दशाहं स्तकी भवेत्॥

इति वाक्यमपि तहेशीयविषयमिति स्मार्ताः । यत्र पित्रादिमरणं श्रुतं वर्षान्तर्भाववादिभावादि न झातं तः श्रवणमारभ्य सम्पूर्णाशौचप्रतिपादकं तहाक्यामित्यन्ये ।

यनु—

मैथिलाः ।

बर्गोचाहे व्वतीतेषु बन्धुश्चेच्छूषते मृतः।
तत्र त्रिरात्रमाशुच्यं भवेःसंवत्सरान्तरे॥
उर्द्धे सम्वत्सरार्धानु श्रूयते चेन्मृतः स्वकैः॥
भवेदेकाहमेवात्र तच्च संन्यासिनां न तु॥

शित देवलवचने पाठः। अत्र संवरधान्तरे संवरसरपूर्वार्से। अत एवा हो हैं संवरसराद्धांदिति। अत्रापि श्वन्या चोर्क्षद्याम्याः पिक्षणीमिति गौ तमस्त्रात, उत्तरार्क्षस्य पूर्वार्स्च पिक्षणी, दिने अवणे दिनद्वयसहित रात्रिः। रात्रिअवणेऽपि पूर्वमेव दिनं प्राह्यामिति वचनात्। उत्तरार्क्ष पर्वकाहः। तथा च षणमासपर्यन्तं सपिण्डमरणे त्रिरात्रं, सप्तमादित्रिः पिक्षणी, नवमादित्रिके एकाहः, वर्षोत्तरं स्नानमात्रम् । मातुः पित् सपत्नमातुश्च पितरौ चेत्र मृतौ स्यातां पितृपत्न्यामतीतायामित्यादि स्यवस्थेत्यादुः। तिक्षन्यम् । गौतमाद्यक्तपक्षिण्यादेः सगुणादिविष्ववस्थेत्यादुः। तिक्षन्यम् । गौतमाद्यक्तपक्षिण्यादेः सगुणादिविष्ववस्थेत्यादुः। ताक्षन्त्रकृष्वज्ञवचनस्वारस्यत्यागानौचित्यात् । तथि दि। पिक्षण्यशीचं चतुःपश्चाहाशौचिनाम्। एकाहाशौचं प्रयहाशौि नामिति मन्मते व्यवस्थोपपद्यते। त्वन्मते पिक्षण्यशौचस्य संवत्सरोधि रार्क्षे सिन्नमते व्यवस्थोपपद्यते। त्वन्यत्र विनिगमकाभावादयुक्ता व्यवस्थिति गौडाः। दाक्षिणात्यास्तु दशाहाद्युक्तरं मासत्रयमध्ये जात्युक्ताशौक्षित्तमरणश्चणे त्रिरात्रम्, चतुर्थादिमासित्रके पिक्षणी, सप्तमादिशि सहः, नवमादुर्धमुदकदानसाहितं स्नानमात्रं कालनिरपेक्षम्। तथा

बृद्धविशिष्टः । मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षणभासे पक्षिणी तथा । ् अहस्तु नवमादवीगूर्ध्व स्नानेन शुध्यति॥ स्नानेनोदकदानमण्युपळक्ष्यत इत्याहुः।

अत्र मैथिलाः।

इदमितिक्रान्ति त्रिरात्राद्याद्योचं वश्यमाणपारिभाषिकि विदेशादन्यस्मिन् देशे स्थितस्य मरणश्रवणे । पारिभाषिकि विदेशस्थस्य तु दशाहाद्यूत्तरम-रणश्रवणे सद्यः शौचम् । तथा पैठीनिसः । देशाग्तरमृतस्य सद्यः शौसं वैषस्वत आह । तथा च ।

स्मृत्यन्तर ।

देशान्तरमृतं श्रुत्वा क्लीबे वैखानसे यतौ। मृते स्नानेन शुद्धचन्ति सद्यः शौचं तु गोत्रिणः॥ याद्यवल्मयः।

प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्वोदकं शुचिः। पराशरः।

भृग्वन्निमरणे चैव देशान्तरमृते तथा। बाले प्रेते च संन्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते॥ तत्र विदेशपरिभाषायाम्। पृहन्मतः।

वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिवां व्यवधायकः।
महानद्यन्तरं यच्च तदेशान्तरमुच्यते॥
देशनामनदीभेदात्त्रिकटोऽपि भवेद्यदि।
तत्तु देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयंभुवा॥
दशरात्रेण या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा।

वृहस्पतिः।

देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम् । चत्वारिशद्धदन्त्येके त्रिशदेके तथैव च ॥

गिरिवेंति वाकारों न विकल्पे वाक्यमेदापत्तेः। किन्तु समुब्बये "वा स्याद्विकल्पोपमयारिवार्थे च समुब्बये" इति कोशात्। तेन त्रितः यिविशिष्टस्य देशान्तरान्वयदेशनामेत्युपलक्षणेन त्रितयवैशिष्टयं विविधिक्षतम् । निकटोऽपि=त्रिशद्योजनाभ्यन्तरोऽपि । वस्तुतो वाचो यत्र विभिद्यन्ते इत्यनेन द्वितयवैशिष्टये एकतरवैशिष्टये वा देशान्तरत्वं वोध्यते देशनामनदीभेदादित्यनेन त्रितयविशिष्टस्य, त्रितयवैशिष्टयामाः वेऽपि षष्टियोजनान्तारितस्य तत्त्वं वोध्यते शास्त्रीयषष्टियोजनानां दशाः हेनोत्सर्गतो गमनयोग्यत्वादिति युक्तम्—

तथैवाग्रेतनवृहस्पत्यादिवाक्यैकवाक्यत्वात् । योजनप्रमाणन्तु — स्मृत्यर्थसार् प्रोक्तम्—

तिर्थग्यवोदेरानष्ट। वृध्वी वा बीहयस्त्रयः।
प्रमाणमञ्जलस्योकं वितस्तिहृदिशाङ्गलम्॥
वितस्तेहिंगुणोऽरातनः ततः किंशुस्ततो धनुः।
धनुः सहस्रे हे कोशश्चतुष्कोशं तु योजनम्॥

तद्यमथेः। त्रितयवैशिष्ट्यं मृतस्य त्रिश्चां जनाभ्यन्तरे द्वे वैशिष्ट्यं त्रिश्चां जनोपरि पक्षविशिष्ट्यं चत्वारिश्चां जनोपरि वाणीगिरिमहानदिभिदाभावेऽपि षष्टियोजनान्तरान्तराले वैदेश्यमिति। ताहशाविदेशमृतयोमीतापित्रोरपीयमेव व्यवस्थेत्याहुः। दाक्षिणात्या अप्येवम् । परन्तु मातापित्रोरेताहशाविदेशमरणेऽपि यदा कदाचिदपि अवणे अवणादिनात् पूर्णमशौचम्। पवं सपत्मातुस्त्रिरात्रिमत्येषां विश्वापः। निर्दश्चपुत्रजनमञ्जवणे पितुः स्नानमात्राच्छाद्धः।

निर्देशं शातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च t सवासा जलमाष्ट्रस्य ग्रुद्धो भवति तत्सणात्॥

इति मनुवचनात्। अत्र निर्देशज्ञानिमरणेऽङ्गास्पृश्यत्वनिवृत्तिक्षेव शुद्धिः सचैलस्नानात्, न तु सर्वाशौचनिवृत्तिः। तत्र त्रिरात्रादिसः स्वात्। निर्देशस्वपुत्रज्ञनने तु सर्वाशौचनिवृत्तिरेव सङ्कोचकाभावात्। स्वपुत्रज्ञननातिरिक्जननाशौचेऽतीते श्रुते स्नानमपि नास्ति। "नाः शौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेषु च"इति देन्शियात्। अनिर्गतदः शाहजननश्रवणे शेषाहोभिः शुद्धिः।

> अन्यदेशमृतं ज्ञाति श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । अनिगैते दशाहे तु शेषाहोभिविशुद्धाति ॥

इति वृहस्पत्युक्तेः। आत्मनः सिषण्डस्य वा पुत्रजन्म श्रुत्वेत्यर्थः। श्रुत्वा देशान्तरस्थे जननमरणेऽशोचशेषेण शुस्त्रोदिति विण्यचने-—

देशान्तरगतं श्रुत्वा स्तकं शावमेव वा। तावत्स्याद्शुचिषिप्रा यावच्छेषः समाप्यते॥

इति कोम्भे च सामान्येनोपादानादिति। हारकताप्येवम्। नजु सामान्यस्य विशेषेकवाक्यतया विशेषपरत्यस्य युक्तत्वात् विशेषस्य सामान्यपरत्वे छक्षणाप्रसङ्गात् पुत्रपद्वैयथ्यां नेवं युक्तम्। न चोक्तवृहस्पन्तिविष्णुवाक्ययोम् छम्ता छाघवात् स्तके शेषाहोभिविंशुक्रतिये केव श्रुतिः कल्पते, एतथोरेकवाक्यतया विशेषश्रुतिकल्पने पुत्रजन्मनि श्रेषाहोभिविंशुक्राति, मरणे शेषाहोभिविंशुक्रतिति श्रुतिह्रयकल्पन

5052

नापचेरिति वाच्यम् । पुत्रेति विद्येषोपादानवैयथ्यांपस्या पुत्रवस्या प्य श्रुतेः कर्वपयितुमुचितस्वात् करणनायाः शब्दार्थानुरोधित्वादिति चेत् । न । सर्वत्र जनमपदस्य स्वपुत्रजनमपरस्ये सपिण्डजनमि कि श्रवणमा रम्य दशाहमशोचम् , कि वाशोचामावः । नादः । स्वपुत्रजनमश्रवणापे श्रया सपिण्डजनमश्रवणाशोचाधिक्ये वैषम्यापचेः । नात्त्यः । "नाशोचं प्रस्तवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेषु च"द्दति देवस्वचनेऽतीतग्रहणादशाद्दाः म्यन्तरे प्रस्वश्रवणेऽशोचप्रतीतेः । नचेदं स्वपुत्रजननाशोचदिनात्ययेऽ शोचनिषेषकम् । निर्दशं झातिमरणमित्यादिमनुवाक्याचत्र दशाद्दात्यये सद्यःशोचात् । तस्मात्पुत्रपदं सम्बन्धिमात्रोपलक्षकमिति । अनिर्दशस-पिण्डजनमश्रवणेऽपि शेषाद्दोभिः शुद्धिगिति सिद्धम् । अय मृत्युविशेषाशौचम् ।

तत्र यमः।

डिस्बाशनिहतानां च तथैव प्राणसित्रणाम् । नहींद्वापददंष्ट्रिस्यः सद्यः शौचं विधीयते ॥ शिक्षणाभिमुखो यस्तु वध्यते क्षात्रधमणा । यद्यः सन्तिष्ठते तस्य सद्यः शौचं विधीयते ॥ अग्निमरुप्रपतने वीराध्वन्यण्यनाशके । दीक्षितानां च सर्वेषां सद्यःशौचं विधीयते ॥

हिंगो=हिंगाहवः। नृपतिरहितं युद्धम् अशस्त्रक्रस्हासमद्वदेवोति मि आः। अशिनः=यद्भम् । प्राणसित्रणः=गोब्राह्मणाद्यर्थप्राणत्यागिनः । नदीति ज लाश्यमात्रोपलक्षणम् । स्वापदा=स्वाप्राद्यः। दंष्ट्रणः=सर्पाद्याः। यहः=आः द्यादिकप इति निवन्धकारः। ज्योतिष्टोमादियञ्चकलं सन्तिष्ठते उत्पद्यते अनेन प्राप्यत इति याद्यदित्यन्थे । महः=निर्जलदेशः । मेरुपाठं स्वक्तित्य उच्चप्रदेश इत्यर्थे इत्यन्थे । वीराध्यनि—मरणं संकल्प्य महाप्थगमने । अन्वाक्षे अनशने । दोक्षितानं चेति दिक्षणियेष्टिजनितसंस्काराणां यजमान् नानां तदुत्तरं कर्त्तव्यवज्ञकर्मार्थं सद्यःशौचिमत्यर्थः। यथा च ।

याइवल्क्यः-

ऋत्विजां दीक्षितानां च यशकर्माणि कुर्वताम् । आपद्यपि हि कष्टायां सद्यःशीचं विधीयते ॥ इति ।

मनुः ।

हिंवाहबहतातां च विद्युता पार्थिवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेठ्छति पार्थिवः ॥ यस्यामाकारिणोऽमात्यादेः, स्वस्त्ययनादिकारिणः पुरोहितादेवी अशौचामार्वं नृपतिरिच्छति तस्यापि स्वीयस्तकमृतकादौ सद्यःशौ चम् । सद्यःशौचानुवृत्तौ—

शङ्खलिखितौ ।

अथ शस्त्रानाशकाञ्चिरञ्जुभृगुज्ञलविषप्रमापणेष्येवमेव । शस्त्रेण उदरभेदादिना आत्मघाते, अनाशकोनाहारत्यागेन, अग्नि

प्रवेशेन, रज्जुना, आत्मन उद्धन्धनेन, उद्धादितिकठिनतरभूभागात् पतनेन, जलप्रवेशविषभक्षणाभ्यां वा मरण एवमेव सद्यःशौचिमित्यर्थः। पराशरः।

> ब्राह्मणार्थे विपन्नानां दण्डिनां गोग्रहेषु च। आह्वेषु विपन्नानामेकरात्रमशौचकम्॥

दिण्डनामिति त्रिष्वभिसंबध्यते । गोब्राह्मणार्थे दण्डेन युध्यमानानां संग्रामे च दण्डेन युध्यमानानां सांमुख्ये मरणे एकरात्रमशोचम् । दण्डिनामित्यत्र विद्वनामिति पाठः वन्दिनां चौरादिगृहतिनां वन्दिद् शायामेव विपन्नानामित्यर्थं इति मिश्राः। संग्रामे क्षतेन काळान्तरमृते एक रात्रमिति दक्षिणात्याः।

गौडास्तु—क्षतेन सप्ताहाद् मृते त्रिरात्रं तदूर्ध्व जात्युक्तम् । यथा व्यात्रः ।

क्षतेन म्रियते यस्तु तस्याशौचं भवेद् द्विधा। आसप्ताहात् त्रिरात्रं स्याद् दशरात्रमतः परम्॥

दशरात्रमिति जात्युकाशौचपरम् । शस्त्रहतस्य तु त्र्यहाभ्यन्तरं मृते त्रिरात्रं, तदूर्ध्वं संपूर्णाशौचम् । तदाह स एव ।

शस्त्रघाते त्र्यहादृर्द्धं यदि कश्चित्प्रमीयने । अशोचं प्राक्षतं तस्य सर्ववर्णेषु नित्यशः।

अत्र घातपदं क्षतेतरशस्त्रघातपरम् । पारिभाषिकशस्त्रघातपरमपि । यथा । देवीपुराणे—

पक्षिमत्स्यमृगैर्यस्तु शुङ्गिद्धिनविहेताः॥ पतनानशनप्रायेवेजाभिविषवन्धनैः। मृता जलप्रवेशेन ते वे शस्त्रहताः स्मृताः॥ इति ।

न च शस्त्रघातपदस्य प्रागुक्तोभयपरत्वे कि मानं विना क्षतं शस्त्रः घातेन प्रपतनादिना च विलम्बमृते अशौचे भेदाकाङ्कानिवृत्त्यर्थमुभयः प्रत्वस्वीकाराद् । अन्यथा तत्राशीचानध्यवसायापचेरित्याद्यः। वृहस्पतिः।

डिम्बाह्वे विद्युता च राज्ञा गोविप्रपालने।

## मृत्युविशवाशौचनिरूपणम्।

सद्यःशोचं हतस्याहुस्रवहं चान्ये महर्षयः॥

डिम्बाहवे शस्त्रेरिभमुखहतस्य सद्यःशोचम्, लगुडादिना शस्त्रेण वा पराङ्मुखहतस्य त्रिरात्रम् । बद्धामिघातेन मरणं मे भविविति शास्त्रा विहितबुद्धिपूर्वे हतस्य मरणे सद्यःशोचम् । शास्त्रविहितबुद्धिपूर्वे प्रमा-दतो वा बज्रहतस्य मरणे त्रिरात्रम् । राज्ञावधार्होपराधेन हतस्य सद्यः शोचम् । अन्यापराधेन हतस्य सद्यःशोचम् । अन्पापराधेन हतस्य त्रिरात्रम् । गोवित्ररक्षार्थे शस्त्रेण युद्धमानस्याभिमुखहतस्य सद्यःशो-चम् , पराङ्मुखहतस्य त्रिरात्रमिति ।

कीम्यं।

सद्यःशौचं समाख्यातं दुर्भिक्षे चाष्युपद्वे । डिम्बाहबहतानां च विद्युता पार्थिवेद्विजैः॥ सद्यःशौचं समाख्यातं शापादिमरणे तथा।

उपद्रवे=राजविष्ठवे, औपसर्गिकात्यन्तमरकपीडने च। तथा च—
परावारः।

उपसर्गमृते चैव सदाः शौचं विधीयते ।

अत एच—

आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशैंचं विधीयते ॥

इति याज्ञानकीये। अनिरुद्धशुलपाणिमहोपाध्यायप्रभृतिभिरौपसार्गिः
कात्यन्तमरकपीडायां सद्यःशौचिमित्युक्तम्। उपसर्गमृत इति यद्यपि
"उपसर्गः स्मृतो रोगभेदोपप्रवयोरिपं इति विश्वकोषादुपसर्गपदस्य
रोगविशेषादिवाचकता, तथापि मुनिप्रयुक्तत्वाद्त्र त्रिविधोत्पातातमः
कोऽप्युपसर्गोऽभिमतः। यथा—

गर्गसंहितावाईस्पत्ययोः ।

अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यधर्मतः । नवापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते । ततोपचारान्नियतमपरज्यन्ति देवताः ॥ ताः सृजन्त्यद्भुतास्तास्तु दिव्यनाभसभूमिजान् । त एव त्रिविधा लोके उत्पाता देवनिर्मिताः । विचरन्ति विनाशाय हुपैः सम्भावयन्ति च ॥

पतेनोपस्जन्तीति न्युत्पत्या देहाभ्यन्तर एव यावत्तापादि वर्त्तते-तावत्कालं मरणे सद्यः। बहिभाविन ब्रणत्वे स्नित मरणे स्वजात्युक्तमेवे ति मिश्रासुक्तं चिन्त्यम्। दिनै=ब्राह्मणैः। अत्र वृद्धिपूर्वं ब्राह्मणहत्वस्यै-वाद्योत्वाभावो बोध्यः। प्रमादाद् ब्राह्मणहते त्वद्यौचादिकमस्त्येत्र। अन्यथा-

विषश्चस्त्रद्वापदाहितिर्थग्वाह्मणधातिनाम्। चतुर्ददयां किया कार्या अन्येषां तु विगर्हिता॥

इति मरीचिवादयं निर्विषयं स्यात् । अत्र हि विषादिसाहचर्या द् ब्राह्मणकृतो घातोऽस्यास्तीत्यर्थः । स्र च ब्राह्मणहतस्याशीचाद्यभावे नोपपद्यते । शापादिमरणे इति । आदिनाभिचारादिसंग्रहः ।

जावालिः ।

दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्पाते शस्त्रगोबहाघातिते । पतितेऽनरानप्रेते विदेशस्थे शिशो न च ॥ नाशौचमित्यर्थः । मिताक्षरायां— गौतमः ।

प्रायोनाशकशस्त्राग्निविषोद्बन्धनप्रपतनैश्चेच्छतामिति । प्रपतनं=गिरिशिखराद्तिः पातः । अत्रेच्छतामिति विशेषणात् प्रमादः कृते दोषाभावः प्रतीयते । तस्यां— स्मृत्यन्तरे ।

> चाण्डालादुद्कात्सर्पाद् ब्राह्मणाद्वैद्यताद्वि । द्रिष्ट्रच्यश्च प्रग्रम्थश्च मर्णं पापकरमेणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं तु प्रतेश्यो यत्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वे अन्तरिक्षे विनदयति ॥

पतदपीच्छापूर्वमात्महननविषयम् । गौतमेनेच्छापूर्वमुदकेनात्महः
नने \$ शौचिनिषधात् । अत्रापि चाण्डाळाढुदकात्सप्पंदित्युदकसाहः
चर्याद् बुद्धिपूर्वविषयत्विश्रयात् । पापक्रमणामिति विशेषणादि तथा ।
ततो हि चाण्डाळादिहेतुकमरणे \$ स्य पापहेतुत्वं प्रतीयते । पापं च
निषधातिकमहेतुकं तिश्रेषध्य पुरुषव्यापारगोचरो न च प्रमादमृते
मरणानुक्ळः पुरुषव्यापारः, तस्माचः क्रोधात् शोकाद्वा विना शास्त्राः
स्यनुत्रां चाण्डाळादिना स्वात्मव्यापादिना विवादं कुर्यात् । पाक्षिकः
स्वानिष्टानादरणेन चाण्डाळदुष्टदं द्रादिग्रहणमारणादी च्छ्यागतस्तेमां
रितो, यैश्च कान्तारदुर्दिनसंशीणनौकादिगमनं पूर्ववत् छतं तेषां सर्वत
आत्मानं गोपायीतेति विधेनं संशयं प्रपद्यतेत्यादिनिषधस्य चातिक्रमः
निमित्तपापवतामयमाशौचेर्ध्वदेहिकप्रतिषध इति सिद्धं। प्रमादमः
रणे \$ शौचं नान्यत्रेति । स्पष्टं चाह—

ब्रह्मपुराणम् ।

प्रमादापि निःशङ्करत्वेकस्माद्विधिदेशितः। शुङ्गिदंष्ट्रिनिकव्यालानिषानिद्वज्जलादिभिः॥

चाण्डालैरथवा चौरैनिंहतो वापि कुत्रचित् वस्य दाहादिकं कार्यं यस्मान्न पतितस्तु सः॥ शृह्मिद्दियाखाळविषवहिस्त्रिया जलैः। आदरात्परिहर्त्तव्यः कुर्वन् कीडां मृतस्तु यः॥ नागानां विप्रियं कुर्वन् दग्धश्चाप्यथ विद्यता॥ निगृहीतः स्वयं राज्ञा चौर्यदेषिण कुत्राचित्। परदारान् रमन्तश्च द्वेषात् तत्पतिभिह्ताः॥ असमानेश्च संकींणैश्चाण्डालांचेश्च विष्रहम्। कृत्वा तैर्भिहतास्तांस्तु चाण्डालादीन् समाश्चिताः॥ गदाग्निविषदाश्चेव पाषण्डाः क्र्रबुद्धयः। को घात्पापं विषं विहं रास्त्रमुद्धन्धनं जलम् ॥ गिरिवक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः। कुशिल्पजीवनाश्चेव स्नालङ्कारकारिणः। मुखेमगाश्च ये केचित् क्लीवप्राया नपुंसकाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये चये चान्ये ब्राह्मणेहताः। महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकार्तिताः॥ पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिर्नास्थिसंचयः। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्ये आद्धादिकं कचित्॥ पतानि पतितानां च यः करोति विमोद्दितः। तप्तकुच्छूद्वयेनैव तस्य गुद्धिन चान्यथा॥

प्रमादात=अनवधानात् । निःशङः=शृङ्किदंष्ट्रचादिहिस्रजन्तुसानिध्याश्रञ्कारितः । निधिदेशितः=प्ररणकर्मणा प्रेरितः सन् पलायनासमर्थः
अकस्मात् शृङ्घादिभिहेतो भवति तदा सर्वभेव दाहादि कार्यम् ।
व्यालो-दुष्टगजः । निःहिस्रयेति विह्वना स्त्रिया चेत्यर्थ इति गोडाः । निः
कियेति दाक्षित्यानां पाठस्तु युक्तः । कुर्वन् क्रीडामित्यनेन विनापि
मरणाभिसन्धिमेतेः समं क्रीडतो मरणे नाशौचिमिति लभ्यते । अत
प्वाप्रे क्रोधात्पापं विषं विह्विमत्यनेन पौनरुक्तं न भवतित्येके । क्रीडाः
मित्यत्रांशिकप्रतिसन्धाविषद्रपादगणनेन तत्करणं, क्रोधादित्यनेन मरणाधमेव तत्करणमतो न पौनरुक्त्यमित्यन्ये । नागानामिति । क्रीडादि
वद्यात्सर्पाणां विप्रियकारी यः सर्पादिना हत इत्यर्थः । दग्धरचेतिशास्त्रविहितः । बुद्धपूर्वे विद्युद्धत इत्यर्थः । चौर्यति=वधाहाँऽपराधमात्रोः
पल्रक्षणम् । रमन्तः=रमयन्तः । चाण्डालाग्रैश्च विम्रहमिति । इदं दर्पादिवशाः

ब्रिप्रहे बोध्यम्। अन्यत्र तु—

अग्निपुराणम्— दंष्ट्रिभिः शृङ्गिभिर्वापि हता उलेच्छ्रेश्च तस्करैः । ये स्वास्यर्थे हता यान्ति राजन् स्वर्गे न संशयः ॥ सर्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषतः ।

विष्णुधर्मोत्तरे—

स्वास्यर्थे ब्राह्मणार्थे वा मित्रकार्ये च ये हताः । गोत्रहे निहता ये च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ इति । गदेति । गदं व्याधिजनकमौषधम् । तथा च—

परस्य गदादिदातार इत्यर्थः। शलाग्निगद्दास्रवेति दाक्षिणात्याः पर नित । पाषण्डा इति । वेदबाह्यरक्तपट्टमोण्ड्यादिवतचर्या पाषण्डम् तदेषाम् स्तीत्यर्थः। अर्था आदित्वादच् तथा च पाषण्ड्याळिन इत्यर्थः। तथ च पाषण्डमाश्रिताः स्तेना इति याज्ञव्य्वयः। कूरबुद्धयो=नित्यं परापकारः मतयः। कुशिल्पजीविनः=सजातीया एव चम्मांस्थ्यादिमद्यपात्रानिर्माताः शूनाल्ड्यर्थारिणः=प्राणिवधस्थानोपकरणधारिणः । मुखेमगः=कण्ठदेशो त्पन्नभगरोगाः, मुखमेथुना वोत्कलदेशप्रसिद्धाः। क्लोबप्राया=(ति पुरुषकर्मसमर्था अपि सन्तानाहेतवः। क्लोबानां पतित्रद्योक्तिर्मृत्नाः बह्यदण्डता ब्राह्मणविषयापराधकरणान्निह्ता इत्यविषद्धम्यः। ''ये च वे ब्राह्मणहेता'' इत्युरपादितमन्युना ब्राह्मणेनाभिचारात् शापात् शस्त्रा द्वा हता इत्यर्थः। प्रायश्चित्तविवेकोऽप्येवम् । बह्यदण्डो=ब्रह्मशापाभिचा रादिः, ब्राह्मणेरुत्पादितमन्युभिः साक्षाद्धता इत्यर्थ इत्यन्ये। महापात् किन इति अतिपातक्यनुपातक्यादेरप्युपलक्षणम्। तथा चस्यत्यन्तरे।

आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा किया। इति । मनुः।

वृथासङ्करजातानां प्रविज्यासु च तिष्ठताम् । आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्त्तेतोदककिया ॥ पाषण्डमाश्चितानां च चरन्तीनां च कामतः । गर्भभतृदुद्दां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ इति ।

वृथाजाता=अनाश्रमिणः । दम्पतिसाध्यकर्मानिधकारात् । सङ्करजाताः प्रातिलोग्येन भिन्नवर्णस्त्रीपुरुषजाताः । प्रव्रज्यास्त्रिति हंसपरमहंसैकर ण्डित्रदण्डित्विवव्याभेदाद्वहुत्वम् । अत्र सर्वत्र दाहादिनिषेधनाशौ चिनिषेधाऽप्युपलक्ष्यते ।

नाशीचं नोद्कं नाश्च न दाहाद्यस्यकर्म च।

ब्रह्मद्रण्डहतानां च न कुर्यात्करधारणम्॥

इति यमस्मरणात् । कटं=प्रेतधारणखट्वादि। स्नेहादिनेषां दाहादिकर्णे तु तत्तिक्रिमस्मशीचं प्रायश्चितं च कर्त्तव्यम् । तत्र प्रायश्चितं प्रायश्चितं च कर्त्तव्यम् । तत्र प्रायश्चितं प्रायश्चितं च कर्त्तव्यम् । यस्त्वारब्धप्रायश्चित्ते। उत्तरा विवेव प्रायश्चितं दाहादि कार्यम् ।

प्रायश्चित्ते स्वता यदि विपद्यते । पृतस्तदहरेवासाविहलोके परत्र च॥

इति हारीतवाक्यात्। शास्त्राविहितबुद्धिपूर्वमरणे सद्यः शौचं न प्रमादमरण इति। व्यक्तमाहाक्षिराः।

व्यापादयेचधात्मानं स्वयं योऽग्न्युदकादिभिः । विहितं तस्य नाशीचं नाग्निक्षीप्युदकक्रिया ॥ अथ कश्चित्प्रमादेन स्त्रियेतःग्न्युदकादिभिः । आशीचं तस्य कर्तव्यं कर्तव्या चोदकाक्रिया ॥

क्म्मंपुराणे।
पितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिनांस्थिखञ्चयः।
न चाश्चपातः पिण्डो वा कार्ये श्राद्धादिकं क्वित्॥
व्यापाद्येत्तथात्मानं स्वयं योऽभिविषादिभिः।
विहितं तस्य नाशौचं नाभिन्नांष्युदकादिकम्॥
अथ कश्चिन् प्रमादेन मियतेऽभिविषादिभिः।
तस्याशौचं विधातव्यं कार्य्यं वाष्युदकादिकम्।

अत्राङ्गिरोवाकये क्रुम्मवाकेय च तस्याशौचामित्यत्राशौचं त्रिरात्रं कर्यपोक्तं बोध्यम् । तथा च ।

कर्यपः।

अनदानमृतानामशनिहतानाम। विजलप्रविष्टानां भृगुसङ्कामदेशान्तः
रमृतानां गर्भाणां जातदन्तमृतानां त्रिरात्रेण शुद्धिरिति । शास्त्रा नुमत्या प्रमादाद्वा अनदानाशनिबाहिजलप्रवेशेन मृतानां त्रिरात्रम्।

देशान्तरस्थस्य दशाहोत्तरं मरणश्रवणे गर्भाणां सप्तमाष्ट्रममासी । यानां मरणे सर्वाशिसर्वविकयिसपिण्डानां त्रिरात्रमित्यर्थः । शास्त्रवि । हितवुद्धिपूर्वमरणे त्रिरात्रं स्पष्टमाह ।

वृद्धगार्थः । वृद्धः शौचरसृतेर्छुप्तः प्रत्याख्यातिभिषक् क्रियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसञ्जयः। तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमिष्यते ॥ शौचान्छुप्तः शौचकरणासमर्थः । स्मृतेर्छप्तः=तत्काळानुभूतस्याप स्मर्ता । तथा च—

ब्रह्मपुराणम् ।

दुश्चिकित्स्यैमहारोगेः वीडितस्तु पुमान् यदि । प्रविशेष्डवलनं दितं करोत्यनशनं तथा। अगाधं तोयराशिं वा भूगोः पतनमेव च। गच्छेन्महापथं वापि तुषारगिरिमादरात्। प्रयागवटशाखात्राहेहत्यागं करोति वा स्वयं देहविनाशस्य काले प्राप्ते महामतिः। उत्तमान् प्राप्नुयात् लोकान्नात्मघाती भवेत्कचित्। वाराणस्यां मृतो यस्तु प्रत्याख्यातिभवक् कियः। काष्ट्रपाषाणमध्यस्था जाह्नवीजलमध्यगः। अविमुक्तमुखस्तस्य कर्णमूलगता हरः। प्रणवं तारकं बूते नान्यथा कुत्रचित्कचित्। महापापाक्रियः स्वर्गे दिव्यान् भोगान् समदनुते। पतेषामधिकारस्तु तपसां सर्वजन्तुषु । नराणामथ नारीणां सर्ववर्णेषु सर्वदा। ताहरां सुतकं येषां जीवितं कुत्रजिद्भवेत्। अशीचं स्यादहस्तेषां वज्रानलहते तथा।

महामितः=आवरयकं मरणं निश्चित्य स्वयमेव देहं त्यक्तवा परलेकं साध्यामीति दढीकृतबुद्धः। महापामिकृय इति। महापातक्यपि स्वर्ग प्राप्नोति किमुतान्य इति सातिश्यत्वदर्शनमात्रम्। जीवितं तु क्विविद् ति। प्वंविधिक्रयाप्रवृत्तानां तत्काले कदाचिज्जीवने कालान्तरेण मरणेऽपि त्रिरात्रमित्यर्थः। तदेवं विहितात्मधातप्रायश्चित्तक्षे आत्मः धाते काम्ये च प्रयागमरणे जलभूग्वनशनादिमरणे त्रिरात्रमेव, प्रागुकः काइयपवचनस्य प्रमाद्मरणशास्त्रविहितबुद्धिपूर्वमरणविषयत्वात्। तत्र कामनया जलप्रवेशादिना मरणफलाक्याह दानरत्नाकरे—

नृबिंहपुराणे । जळप्रवेशी चानन्दं प्रमोदं विह्निसाहसी । भृगुप्रपाती सौष्यं तु रणे स्वर्याति निर्मेलम् । अनशनमृतो यः स्यात् स गडब्रेन्त त्रिविष्टपम् । पवं कामनया अग्निविद्युत्सिहन्याघ्रादिना मरणेऽपि तीर्थकाण्डः कल्पतरी फलप्रदर्शनात्तत्रापि काम्यत्वाविशेषादेवं बोध्यम्।

अत्र मैथिला दाक्षिणात्याश्च। "वृद्धः घौचस्मृतेर्छुप्त" इत्यादि वृद्धः गार्थेकवाक्यतया भृरवरन्यनशनादिमृते त्रिरात्रादिवोधकानि काइय-पादिवाक्यानि वृद्धादिविषयाण्येव । तथा च प्रमादमृतानां कूर्माङ्किरोः वाक्ये यदशौचमुकं तत्स्वजात्युकं संपूर्णमेवेत्याहु । तिच्चन्त्यम् । डिम्बाह्वेत्यादिना शास्त्रविहितात्मघाते प्रवृत्तानामेवाशीचाभावोक्तेः। विहितात्मघातेऽशीचाभावहेतोरभावात्पूर्णे शौचे प्राप्ते "वृद्धः शौच-स्मृतेर्ज्जप्त'' इत्यादिना यत्त्रिरात्रविधानं तत्रापमृत्युरेव निदानं वाच्यम् । त्वच विह्तित्मघात इव प्रमादादात्मघातेऽप्यविशिष्टम् । अत एव "दुश्चि करस्यै" रिस्यादिवचने प्रविशेज्जवलनं दीप्तमित्युक्तवा पुनर्वज्राः नलह ते तथेत्यनेन प्रमादाद् बज्रानलहते त्रिरात्रविधानम् । तथाच विहितात्मघाते त्रिरात्रामित्युत्सर्गः। स च युद्धादिहते सद्यः शौचिवः धायकेन कि चिदेवापोद्यते। अत एव च काइयपवाक्ये अज्ञन्यादिहताः त्रिरात्रमुकं प्रमादमृतानां स्वजात्युक्तमिति कापि न नामविशेषेणैव श्रुतम्। किं च 'दियापाद्येद्थात्मान' मित्याचित्रिरोवचने स्वयमित्यनेन पर्युदासाद् बुद्धिपूर्वकात्मघातेतरत्राशीचामिति प्राप्तम् । तावतैव प्रमादाः दग्न्यादिमृतेऽपि सामान्यतोऽशौचप्राप्तौ "अथ काश्चित्प्रमादेन" इत्यादिव चनस्य वैयर्थापत्याऽशौचविशेषविधायकत्वमवद्यं वाच्यम्, स विशेषः कार्यपवचनैकवाक्यतया त्रिरात्रव्यापित्वमेवेति प्रमादाद्विषाः दिहतानां त्रिरात्रमेवेति सर्वे गौडाः।

अत्र दक्षिणात्याः ।

येऽप्राप्तमङ्गकाला अपि फलकामनया प्रयागादौ विहितोपायेन मियन्ते। स्त्रियश्च भर्तृमरणे ? तेषां सम्पूर्णमेवाशौ सम्, औष्वंदोहिकं स्त्र, विहितमरणत्वेन निषेधाप्रवृत्तेः। तिरात्रस्य च "वृद्धः शौ चस्मृतेः" इति वचनात् प्राप्तमृत्युप्राप्तकालविषयत्वात्। अत एव मरणान्तिकप्रायश्चित्तमृतानामप्येवम्। यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स्तृतः शुद्धे त् । सर्वाण्येव तास्मन्तुद्कादीनि प्रेतकार्याणि कुर्युरिति गौतमवचनाः चित्रयाद्धः। यत्तु प्राप्तमृत्युकालानां मरणान्तिककाम्यकर्मणि सद्धः शौ तादशानामेव प्रापश्चित्तकपेऽग्न्यादिना मरणेऽहोरात्रम्। तादशानामेव प्रापश्चित्तकपेऽग्न्यादिना मरणेऽहोरात्रम्। तादशानामेव प्रायश्चित्तकपे बद्धादिमिमरणे सद्धः शौ चम्। साहसेन त्विभिमरणे प्रागुक्तवचनानामेतदर्थस्वारस्याभावात्। न च साहसेनाग्न्यादिहते

विहितं तस्य नाशौचिमित्यादिनाऽशौचिनिषेधादग्न्यादिहते सद्यः शौ चोक्तिरुक्तविषयेवेति बाच्यम् । सद्यः शौचपदस्य न राज्ञां राजकर्मः णीत्यादावपकृते शौचाभावपरत्वेनैव निर्वाहात । अत एवावैधात्मधा तिनि मृते न स्नानं न वा बन्धनस्थलीत्यागः । एकरात्रं त्वाहवे पराः ङ्मुक्तत्वादिना हतस्यैवेत्युक्तम् ।

दाक्षिणात्यास्तु—

डिम्बाह्वहतानां च विद्युतापार्थिवेन च। हतानां नुपगोविष्रेरन्वक्षं चात्मघातिनाम् ॥

इत्यत्र गोबाह्मणहतानामन्वक्षित्यादिवाक्यैरन्वक्षं यावच्छवो दृश्यते तावद्शौचं स्नानमात्रापनयमशौचं प्रतिपादितमतो "विहितं तस्य नाशौचम" इति त्रिरात्राद्यशौचिनवेधपरम्। तथाचाशिजलगो ब्राह्मणादिभिरात्मघाते स्मृतिष्वाशौचाभावः सद्यःशौचं त्रिरात्रकराः त्रक्षा ये पक्षा विहितास्तेषां सद्यःशौचाशौचाभावपक्षयोरवेधात्मः घातविषयत्वम्। त्रिरात्रस्य वैधवृद्धात्मघातविषयत्वम्। एकरात्रस्य गवादिजनितक्षतवशेन युद्धजनितक्षतवशेन च कालान्तरमृतविषयः त्वमित्याहुः।

अयमेषामौर्द्धदेहिकाशौचादिनिषेधः सम्बन्सरात्पूर्वम्, तद्र्ध्वं तु सर्वेषामौर्द्धदेहिकादि कार्यमेव। तच्च नारायणविष्ठपूर्वकं कार्यमित्यु दकानईप्रकरणे वश्यामः। पतेषां मरणानन्तरकार्यमुकं मिताश्वरायां स्मृत्यन्तरे।

आत्मनस्त्यागिनां नाहित पतितानां तथा किया। तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम् ॥ इति। गङ्गेति संभवाभिप्रायेण।

अथ शवानुगमनाशौचम्।

तत्र —

बनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमञ्चातिमेव वा । स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाप्तिं घृतं प्रादय विद्युष्यति ।

मेतं ब्राह्मणजातीयम् । अत्र मृतब्रात्यतुगमनेऽग्निस्पर्शपूर्वकचृतवाः शनविधाने तात्यर्थे नत्वशौचाभावे' तत्रानुगमने न तु गमनेपि वा दशः रात्रादिसत्वात् । दाक्षणात्यास्तु अत्र ब्रातिमात्रं सापिण्डः, सापिण्डानुगमने विहितं सापिण्डस्य प्रेतिनिर्दरणादिकं दोषः स्यादसपिण्डस्य तत्रानाः थिकयां विनेति हारीतवाक्याद् दोषाभावात् । न च दोषाभावेऽपि नैः मित्तिकामिदं विशुद्धातीत्यस्यानन्वयादित्याहुः। वशिष्ठः ।

मानुषास्थि स्निधं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमशौचम्। अस्निग्धे त्वहोरात्रम्। श्वानुगमने चैवम्।

एवमिति त्रिरात्रैकरात्रयोरितदेशः । तत्र ब्राह्मणस्य सुद्रशवानुगमन बुद्धिपूर्वके त्रिरात्रम् । क्षत्रियशवानुगमने एकरात्रम् । वैद्यशवानुगमने तु द्यहम् । तथा—

कूमंपुराणे। प्रतिभूतं द्विजं विश्रो योऽनुगच्छति कामतः। स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वार्थिन घृतं प्राइय विशुद्धति। प्रकाहात् क्षत्रिये शुद्धिवैष्येऽपि स्यात् द्यहेन तु। शुद्धे दिनत्रयं श्रोकं प्राणायामशतं पुनः।

पवं च तुल्यन्यायात् क्षत्रियवैद्यश्द्राणामिष, असिषण्डसजातीः
याज्ञगमने आशौचामावः, अन्तरवर्णानुगमने त्वेकाहम्। एकान्तरानुः
गमने व्व्यहमिति सिद्ध्यति। एतेन "सर्वेषां स्यादहोरात्रं शवानुगमना
दिषि"हत्यादिषुराणीये सर्वेषदस्य ब्राह्मणेतरपरतया ब्राह्मणिमनानां शुः
दशवानुगमने हिरात्रमशौचम्। ब्राह्मणस्य तु त्रिरात्रमिति मिश्रादिमतं
चिन्त्यम्। क्षत्रियस्य शूद्रानुगमने एकाहाशौचस्योक्तयुक्तशा सिद्धेः,
आदिषुराणीयं तु देशमेदव्यवस्थितमिति हारलता। सर्वेषामनन्तरवर्णः
शवानुगमने आपदि वाडहोरात्रमित्यर्थकमिति युक्तम्। यनु एकान्तः
रवर्णानुगमने आपदि वाडहोरात्रमित्यर्थकमिति युक्तम्। यनु एकान्तः
रवर्णानुगमने श्रह्मणीति, तिच्चन्त्यम्। उक्तकौर्म्यविरोधात्। ब्राह्मणस्य
चैद्यानुगमने श्रह्मेन शुद्धिः। कण्डोक्तत्वात्।

शवं च वैश्यमञ्चानाद् ब्राह्मणो योऽनुगच्छति । कृत्वाशीचं द्विरात्रं स प्राणायामान् षडाचरेत् ॥

इति माधवधृतपाराशरीयाच्च। अत्राज्ञानादिति शास्त्रीयज्ञानराहिः त्यं विवक्षितम्। अत पव माधवेन मौर्ष्यादिति व्याख्यातम्। शुद्रस्य विजानुगमने सज्योतिरेवाशौचम्। यथा—

पारस्करः।

रपर्श विनातुगमने शुद्धो नक्तेन शुद्धित । इदमनुगमनादिसंसर्गाशौचं संसर्गिण एव न तत्पुत्रादीनाम् । तदाहाङ्गिराः।

आशीचं यस्य संसर्गादापतेद् गृहमेधिनः। क्रियास्तस्य न लुप्यन्ते गृह्यानां च न तज्जवेत्॥ अथ निर्हाराद्यशौचम् ।

अस्पिण्डब्राह्मणस्यास्पिण्डब्राह्मणेन स्नेहादिना दहनअहनेऽ शौचिग्रहवासे त्रिरात्रम् । दहनवहनाद्यमावेऽण्यशौच्यक्रभक्षणमात्रेण तज्जात्युक्ताशौचम् । अशौचिग्रहवासे तदन्नाभोजनेऽपि निर्हारादिकः रणे त्वेकरात्रम् । मातुराप्तबान्धवस्य तु तद्गृहवासाभावेऽपि त्रिरात्रम् । तथा च—

मनुः ।

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विद्यो निहृश्य बन्धुवत् । विद्युध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांदच बान्धवान् ॥ यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धति । अनददन्त्रमहेव न चेत्तस्मिन् गृहे वसेत् ॥

निह्र्स्य=इहनं वहनं च क्रस्वेत्यर्थः। "दाह्रिता च वहित्वा चे"ति तयोस्तुच्याशौचामिधानात्। असपिण्डं द्विजं ब्राह्मणम्। वन्ध्वदित्य नेन स्नेहाद्यनुवन्धमात्राज्ञिहारादौ क्रते त्रिरात्रम्। अहष्ट्वुख्यालोभाविना वा तत्करणे तु नेविमिति सूच्यते। विश्वध्यति त्रिरात्रेणिति इदं अशौचिष्ण्वस्यासे, तद्भाद एकरात्रस्य वक्तव्यत्वात्। मातुराप्तानिति=मातुः सोदर् भ्रातृभगिनीप्रभृतीनित्यर्थः। एषां च दहनवहनकरणे अशौचिगुहवासाः द्यावेऽपि त्रिरात्रं श्रेयम्, मातुलादौ वहनाद्यभावेऽपि पिक्षण्याद्यशौचात्त्रः स्वशौच्यन्त्रभक्षणे यत् दशरात्रादिकं तदेव वहनपूर्वकान्नभक्षणेऽपि न स्वधिकमिति श्रापनार्थम्। अथ दाहादिपूर्वकान्नभक्षण एव संपूर्णाच्याविमित्येव कि न स्यादशौच्यन्नभोजनमात्र एव विष्ण्वादिवाक्यात्रि सिद्धः। तथा चः

विण्यः। ब्राह्मणानामद्याचि यः सक्तदेवान्नमद्दनाति, तस्य तावदेवाद्याचे यावत्तेषां अद्योच्चयपगमे प्रायश्चित्तं कुर्यात्।

कीम्यं।

यस्तेषामन्नमञ्ज्ञाति सकृदेवापि कामतः। तदाशौचे निवृत्ते तु स्नानं कृत्वा विशुद्धाति॥

तथा च कामतः सकृदाशौच्यन्नभक्षणेऽसपिण्डानामवशिष्टादेनं यावदशौचं सिद्धम्। एवं च

असिवण्डं द्विजं प्रेतं विश्रो निर्हत्य बन्धुवत् । अधित्वा च सहोषित्वा द्शरात्रेण गुद्धति ॥ यद्यन्तमात्ति तेषां तु त्रिरात्रेण ततः शुचिः। अनद्दन्तमहैव न चेत्तस्मिन् गृहे चसेत्॥

हित कोर्स्य सहोषित्वेति यहुकं तत् सहवासेऽपि अशोव्यक्षभक्षणिनिमत्तमेव प्रायश्चित्तं नाधिकिमिति बापनाय । यगनतीति चापदिषयमिति केचित् । उक्तमनुवचने यद्यन्नमत्ति तेषां तु त्रिरात्रणेव शुद्धाति
पाटः । प्रागुक्तित्रश्विद्धयेव च विवरणिमदम् । तथा च हनेहेन द्द्दादि
हत्वा यो मृतसम्बन्धिगृहे न वसति तदन्नं भुङ्के, यो वा तद्नं न भुङ्के
तद्गृहे वसति तस्य त्रिरात्रम् । यस्तु तदन्नं न भुङ्के न वा तद्गृहे वसति तस्यकरात्रम् । यस्तु तद्गृहे वसति तदन्नं च भुङ्के तस्य तज्ञात्युकः
मेवाशैचिमिति मेथिलाः । मृतपुत्रादिस्वामिकान्नमोजिनस्तद्वेहवासिनस्तद्रामवासिनश्चेकरात्रम् । यस्तु निर्हत्य तदन्नं भुङ्के तद्गृहे च वसति तस्य निर्हरणीयज्ञातिप्रयुक्तमशौचम् । यस्तु निर्हत्य तद्गृह पव
वसति तस्य त्रिरात्रम्, मनुवचनानुरोधात् , यस्तु प्रामान्तरवासी तस्य सज्योतिः । प्रेतस्पृशो प्रामान्न विशेयुरानक्षत्रदर्शनाद्दात्रौ चेदादित्यस्येति हारीतस्मरणादित्याधुनिकराक्षिणात्याः । आपद्यकामतोऽसपिण्डान्नभोजने भोजनदिनपर्यन्तमेवाशौचम् । तथा चित्राः।

प्रेतान्त्रमसापिण्डस्य यावद्दनात्यकामतः। तावन्त्यहान्यशौचं स्याद्पिण्डानां कथञ्चन॥

श्रीपण्डानाम्=असपिण्डानाम् । कथंचनेति अइनातीत्यनेन सम्बद्धते । तेनापदीति लभ्यते । आपदि कामतो भोजने प्रायश्चित्तरूपं विशेषमाह । कौम्ये ।

यावत्तदन्नमञ्जाति दुर्भिक्षोपहतो नरः। तावन्त्यहान्यशौचं स्यात् प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्॥ बृहस्पतिः।

यस्तैः सहासिषण्डोऽपि प्रकुर्याच्छयनाद्यनम् । बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन गुद्धति ॥ प्रकुर्यादितिशब्देन कामकस्वलाभात् प्रमाद्कते न दोषः। दशाहेने ति=ब्राह्मणस्य । क्षत्रियादेर्ह्याद्यादादिकं बोध्यम् ।

यस्तैः सहासनं कुर्याच्छयनादीनि चैव हि । बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन शुद्धाति॥

आदिपदादालिङ्गनाङ्गसंबाहनादिग्रहणम् । बान्धवः⇒स्विण्डः । अः नाथस्य ब्राह्मणस्यादृष्टुद्धाः दहनबहनादौ विशेषमाह ।

९ बीं मिं

कूम्मंपुराणे--

अनाथं चैव निर्दृत्य ब्राह्मणं धनवर्जितम् । स्नात्वा संप्राह्य तु घृतं शुद्धन्ति ब्राह्मणाद्यः ॥

पराशरः।

अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहान्ति द्विजातयः । परे परे फलं तेषां यज्ञतुल्यं न संशयः ॥ न तेषामशुभं किञ्चिद्विषाणां शुभकारिणाम् । जलावगाहनात्तेषां सद्यःशौचं विधीयते ॥ असगोत्रमसम्बन्धं प्रेतीभृतं तु ब्राह्मणम् । दहित्वा च बहित्वा च सद्यःशौचं विधीयते ॥

मुख्येन दाहे-

क्रम्पुराणम् ।

दशाहेन शवस्पर्शे सापिण्डश्चेव शुद्धति । यदि निर्दहति प्रेतं प्रलोभाक्तान्तमानसः ॥ दशाहेन द्विजः शुद्धेद् द्वादशाहेन भूमिपः । अर्धमासेन वैश्यस्तु शुद्रो मासेन शुद्धाति ॥ षड्रावेणाथवा सर्वे त्रिरावेणाथवा पुनः ।

आपदि मृत्येन दाहे कते षड्रात्रम् , त्रिरात्रमन्त्यतापदि । शुद्धिः विवेक स्थत्यन्तरम् ।

ब्राह्मणो न दहेच्छूद्रं मित्रं वाष्यन्यमेव वा। मोहादम्ध्वा ततः स्नातः स्पृष्ट्वामि प्रारायेद् घृतम्॥ उदवासवतः पश्चात् त्रिरात्रेण विशुद्धति।

अत्र ब्राह्मणस्य शुद्रद्राहे यत्त्रिरात्रादिकमुक्तम्, तत्पुत्रभात्रादिकः प्रस्य शुद्रस्य दाहे बोध्यम्। असम्बन्धिशृद्धद्राहे तज्जात्युक्ताशोचिविधा नादिति रहधरः। वेतनाग्रहणे त्रिरात्रं, तद्भहणे तज्जात्युक्ताशौचिमिति तु मिश्राः। दाक्षिणात्यास्तु वेतनग्रहणेनासवर्णानहारे द्विगुणमशौचम्।

अवरश्चेद्वरं वर्ण वरो वाष्यवरं बहि । वहेच्छवं तदाशौचं दृष्टार्थं द्विगुणं भवेत् ॥ इति व्याप्रपादवचनादित्यादः ।

यन्तु कूर्मपुराणम् ।

अवरश्चेद्वरं वर्णमवरं वा वरो यदि । अशोचे संस्पृशेत् स्नेहात्तदशौचेन शुद्धाति ॥ तदापदिषयम् । अत्र स्पृशेदिति दहनाद्यर्थं स्पृशेदित्यर्थः । तदशौ <mark>चन रावजात्युक्ताशौचिवगमेन स्नेहान्न दृष्टोपाधेः। तथा—</mark> आदिपुराषे—

योऽसवर्ण तु मृत्येन नीत्वा चैव दहेन्नरः।
अशौचं तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं तदा॥ इति।
सर्वे वर्णाः सजातीयं दग्ध्वा द्रयहमशौचिनः।
भवन्ति परजातीयं निर्हृत्य परजातिवत्॥
सजातिमस्पिण्डं तु दग्ध्वा तद्गृहभोजिनः।
स्वजात्युक्तमशौचं तु चरन्ति जडबुद्धयः॥
अन्यजाति मृतं दग्ध्वा दत्तान्नं भुञ्जते तु ये।
ते कुत्सितनराः प्रोक्तास्तस्याशौचस्य भागिनः॥
दाह्यित्वा तु मृत्येन गुरुं प्रेतं भवेत्ततः।
अशौचं दश्वातं तु शिष्यस्येति विनिश्चयः॥
आचार्यं वाष्युपाध्यायं गुरुं वा पितरं च वा।
मातरं वा स्वयं दग्ध्वा वतस्थस्तत्र भोजनम्॥
कृत्वा पतित नो तस्मात्मेतान्नं तस्य भक्षयेत्।
अन्यत्र भोजनं कुर्यात् न च तैः सह संवसेत्॥
एकाहमशुचिभूत्वा द्वितीयेऽहनि शुद्ध्यति।

सर्वे वर्णा इति स्वजातिमसिपण्डं दग्ध्वाशौचिगृहवासे अशौच्य त्रमक्षणे त्रयहाशौचभागिन इत्यर्थः । भवन्तीति परजातीयं स्नेहाद्वग्ध्वा परजातीयाशौचिनो भवन्तीत्यर्थः । अन्यजातित्रिति । अन्यजातीयदाहं छत्वा तत्युत्रपत्न्याद्यन्नभोजने तज्जात्युक्ताशौचिनो भवन्त्येव परन्तु ते कुत्सिताः तद्रनभोजनकृतप्रायश्चित्तभागिनोऽपि भवन्तीत्यर्थः । आचार्य-मिति । मृत्यग्रहणपूर्वकं यदि शिष्यो गुरुं दहित तदापि दशाहमेवा शौचं न तु गुरुशिष्यभावे तस्य हास इत्यत्र तात्पर्यम् । उपनीय कृत्सन-शाखाध्यापियता आचार्यः । वेदैकदेशस्य वेदाङ्गानां वाऽध्यापियता-वपाध्यायः, वेदस्य वेदाङ्गानां च व्याख्याता गुरुशिति हारलता । उपनीय साङ्गवेदाध्यापक आचार्यः । अनुपनीय कृत्सनवेदाध्यापकश्च गुरुः । यत्किञ्चदध्यापक उपाध्याय इति रुद्धरः । व्रतस्थस्य ब्रह्मचारिण आचार्यादिपञ्चकानां कर्त्रम्तराभावे वहनदहनपूरकपिण्डदानादिकमर्म-करणे व्रतलोपो न भवति यद्येषां गृहे न भुङ्के, यदि त्वेषां गृहे भोजनं कुरुते, तदा व्रतलोप एव ।

वशिष्ठः-

ब्रह्मचारिणः दावकर्मणाऽऽव्रतान्निवृत्तिरन्यत्र मातामित्रोगुरोर्वा ।

शवकर्मणा=दहनबहनोदकदानादिकर्मणा । गुरुशब्देनाचौंयापाध्या ययोग्रहणम् । तथाचेतदन्येषां निर्दरणे कृते विनापि तदन्नभोजनादिः वतलोपो भवति । तथा च अष्टब्रह्मचर्यसन्धानार्थे पुनरुपनयनं प्राय श्चित्तं च कुर्यात् । तथा च ।

देवलः ।

ब्रह्मचारी न कुर्वीत शबदाहादिकाः क्रियाः । यदि कुर्याचरेत्कुच्छ्रं पुनः संस्कारमेव च ॥ इदमाचार्याद्यतिरिक्तस्य दाहे बोध्यमः।

मनुः--

आदि हो नोदकं कुर्यादावतस्य समापनात्। समाप्ते तृदकं कृत्वा विरावमश्चिमवेत्॥

आदिष्टं=आदेशने दिवा मा वा स्वाप्सीः, सिमधमाधेहीत्यादि तदस्यास्तीत्यादिष्टी ब्रह्मचारी उदकम्=प्रेतोदकम् । आवतस्य समापनाः समावर्त्तनपर्यन्तं न कुर्यात् । समाप्ते पुनर्बह्मचर्ये समावर्त्तनोत्तरं प्रेतोदकं कृत्वा त्रिरात्राशौचेन शुद्ध्यति ।

यदा त्वसमाप्ते व्यतेऽधिकार्यन्तराभावे पित्रादेर्दाहादिकं करोति

तदा पकाहोरात्रमशौचम्।

एकाहमञुचिर्भृत्वा द्वितीयेऽहनि जुद्ध्यति । इति प्रागुक्तादिपुराणात् । तत्राप्यशौचे न कर्मछोपः । न त्यजेत् स्तुतके कर्म ब्रह्मचारी स्वयं कचित् । न दीक्षणात्परं यज्ञे न कच्छादितपश्चरन् ॥ पितर्थ्यपि सृते नैषां दोषो भवति कर्हिचित् । अशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्व्यहं वा ब्रह्मचारिणाम् ॥

इति छन्दोगपरिशिष्टकात्यायनवचनात्। अस्यार्थः। एषां ब्रह्मचारिदी श्चिततपस्थिनां कर्मणोऽन्ते ब्रह्मचर्ययञ्चक्रच्छायवसाने अशोचं भवति तदिपि दीक्षिततपस्थिनोः स्वजात्युक्तम्। त्रयहं वेति वा शब्दः स्वजा त्युक्ताशौचप्रथमपश्चनिवृत्तो, तेन पित्रोरिप ब्रह्मचारिणस्त्रयहमे तदिपि समावर्त्तनान्त एवेति गौडमैथिलौ।

अत्र दाक्षिणात्याः।

आचार्यादीनां दाहमात्रे कृते एकरात्रम्, प्रागुक्तवचनात्। श्रीध्वंशे हिकानुष्ठाने तु तद्श्वभाजनाभावेऽपि ब्रह्मचारिणस्तत्तज्जात्युकमेवा श्रीचम्।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्।

प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धति ॥ इत्यादिवाक्यैः,

निरम्बये सपिण्डे तु मृते सति दयान्वितः। तदशौचं पुरा चीर्त्वा कुर्यातु पितृवत् क्रियाम्॥

इत्यादिभिश्चौध्वदेहिककर्तुः सम्पूर्णाश्चौचविधानात्। अत एवौध्वं-देहिकादिकर्त्तुदेशिहत्रादेरपि तथात्वम्। यो यस्यौध्वदेहिकं करोति स तज्जातिप्रयुक्ताशौचं कुर्यादित्युत्सर्गात्।

यत्तु स्मृतिचिन्द्रकायां संवर्त्तवचनं—
पित्रोर्गुरोर्विपत्तौ तु ब्रह्मचार्य्याप यः सुतः ॥
सवतश्चापि कुर्वीत अग्निपिण्डोदकिकयाम् ।
तेनार्गीचं न कर्त्तव्यं सन्ध्या चैव न लुप्यते ॥
अग्निकार्यं च कर्त्तव्यं सायं प्रातश्च नित्यशः ॥ इति ।

तदाशौरं न कर्तंव्यं=अशोचिनिमित्तकर्मानिधकारो नास्तित्यर्थकम् । अशोचस्योध्वेदेहिकानुष्ठानिमित्तकस्पष्टलग्नस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् । यद्षि प्रजापतिवचनम् ।

ब्रह्मचारी यदा कुर्योत्पण्डनिर्वपणं पितुः । तावत्कालमञ्जोचं स्यात्पुनः स्नात्वा विशुद्धति ॥ इति । तदपि तावत्कालम्=द्द्यदिनादिक्वपिण्डदानकालपर्यन्तमञ्जोचं स्या-त्। तत्तत्कर्मणि पुनः स्नात्वा विशुद्धति, तत्तत्कर्माधिकारी भवत्यग्निः होत्रहोमादाविवाहिताग्निरिति व्याख्येयमिस्याहुः ।

दिवोदाबादयस्त ।
पकरात्राश्चिविधायकब्रह्मवाक्ये द्रम्वेत्यस्य सकलौद्रम्वदेहिकोपः
लक्षणत्वात् पित्राश्चीम्वदेहिककर्तुब्रह्मचारिणः प्रथमदिनेऽशौचमस्त्येव ।
तान्निमित्तः सन्ध्यादिलोपश्च, यस्मिन् द्वितीयादिदिनेषु काले पिण्डदानादि
करोति तदैवाशौचं, न तु तत्पूर्वोत्तरभागयोरिति यथाश्चतसंवर्तप्रजापः
तिवचनानुसारिणोऽपि वदन्ति । तत्प्रतिदिनं नानाशौचकल्पनागौरवाः
दुपेक्ष्यम्, तस्मादस्पृश्यत्वेतरकर्मानिधिकारसम्पादकेऽशौचेऽनुवर्त्तमान
पव वचनात् सन्ध्यावन्दनाद्यधिकार इतराशौचयस्पृश्यता चेत्येव युकः
मिति ।

यतु गौडाः । नौध्वेदेहिकानुरोधेनाशौचवृद्धिः । एकदापि दशः पिण्डदानादिसम्भवात् । अत एव—

> सद्यःशौचेऽपि दातव्याः सर्वे च युगपत्तथा। ज्यहाशौचे प्रदातव्याः प्रथमं त्वेक एव हि॥

द्वितीयेऽहान चत्वारस्तृतीये पञ्च चैव हि। इत्यादिवचनादित्याहुः। तद्यत्र सद्यः शौचादिविधिस्तत्रैद पिण्डः दानप्रकारविधानार्थत्वेनोक्तवचनोपपत्तेरुपेक्षणीयम्। मातुलादिषु दाहादिनिमित्तमाशौचाधिक्यमाह।

पैठीनसिः ।

असम्बन्धिनो द्विज्ञान् बहित्वा द्ग्ध्या च सद्यःशांचे सम्बन्धे त्रिरात्रम् ।

सम्बन्धे मातुलादौ त्रिरात्रं "मातुरात्तांश्च वान्धवान्" दित मनूकेन समानविषयत्वलामात् । मातुलादयश्च मातुल मातृष्वस्य मातुलपुत्रः मातुलानी-मातृष्वस् पितृस्वस् भिग्नीः भागिनेयः मातामहः मातामही दौः हित्रः भगिनीपतिः जामातः श्वसुरः श्वश्रुः श्यालकः शिष्याचार्याचार्यपुत्राः चार्यपत्नीः गुरु गुरुपत्नीः गुरुपुत्र याजयः ऋत्विकः मातुर्मातुलः मातुर्मातृष्वः स्वयः मातुः पितृस्वस्रयः मातुर्मातुल्वः स्वयः मातुः पितृस्वस्रयः मातुर्मातुल्वस् मातुर्मातुलपुत्रान्ताः दित स्वयः ।

मनुः ।

दिवाकीर्तिमुद्दक्यां च पतितं स्रुतिकां तथा। रावं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धाति॥

मनुः।

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं सचैलो जलमाविशेत्। आचम्येव तु निस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा॥

अज्ञानत इदम्।

वशिष्ठः।

मानुषास्थि स्निग्धं स्पृष्टुः त्रिरात्रमशौचम्, अस्तिधे त्वहोरात्रामिति तज्ञानतोऽत्यन्तमभ्यास इति ग्रूलपाणिः। मिताक्षरादयस्तु द्विजात्यस्थिः स्पर्शविषयं मनुवचनम्। द्विजातिजातिभिन्नास्थिस्पर्शविषयं वशिष्ठवाः क्यमित्याहुः।

ब्रह्मपुराणे—

मृतस्य यावदस्थानि ब्राह्मणस्याहृतान्यपि । तावद्यो वान्धवस्तत्र रोति तद्बान्धवैः सह । तस्य स्नानाद् भवेच्छुद्धिस्ततस्त्वाचमनं स्मृतम् । अनस्थिसञ्जयाद्विपो रोति चेत्क्षत्रवैदययोः ॥ ततः स्नातः सचैलस्तु द्वितीयेऽहनि शुद्धाति । अनस्थिसंचिते शुद्धे ब्राह्मणो रोति चेष्जडः ॥ ततः स्नातः संचैलस्तु गुच्चेत्तु दिवसैस्त्रिभिः॥
अस्थिसंचयनादृष्वमहोरात्रेण गुच्चिति।
संचैलस्नानमन्येषामञ्चतेऽप्यास्ति संचये॥
कृते तु केवलं स्नानं क्षत्रविद्शूद्रजन्मनाम्॥

मृतस्येति-मृतस्य ब्राह्मणस्य यावता कालेनास्थिन्याहियन्ते संची-यन्ते तावरकालमध्ये तद्बान्धवेः सद्द योऽबान्धवो रोदिति तस्य स्ना-नाच्छुद्धः। अवान्धवोऽत्र ब्राह्मणः, अत्रे सचैलस्नानमन्येषामित्यादिना स्रित्रयादेवांच्यत्वात् । ततस्यानमनमिति । अस्थिसंचयनकाले। चर्रे रोदने कृत आचमनाच्छुद्धिरित्यर्थः। अनस्थीति । क्षत्रवैद्ययोर्निर्गुणयो-रिस्थसंचयनात् प्राक् रुदन् ब्राह्मणः सचैलः स्नात्वा द्व्यद्देन शुद्धेत्। अस्थिसंचयनात् प्राक् रुदन् ब्राह्मणः सचैलः स्नात्वा द्व्यद्देन शुद्धेत्। अस्थिसंचयोत्तरकालं सचैलं स्नानम्। अन्येषामिति । अन्येषां क्षत्रियविद्शुः द्रजन्मनाम् । वर्णचतुष्टयस्यापि मरणेऽस्थिसंचनात् पूर्वं रोदने सचैलः स्नानं, परतः स्नानमात्रम् ।

कूर्मपुराणे ।

अनिस्थसंचिते शुद्धे रोति चेद् ब्राह्मणः स्वकैः। त्रिरात्रं स्याद्धाशौचमेकाहं त्वन्यथा स्मृतम्॥ अस्थिसंचयनादवांगेकाहं क्षत्रवैश्ययोः। अन्यथा चेव सज्योतिब्राह्मणे स्नानमेव तु॥ अनिस्थसंचिते विप्रे ब्राह्मणो रोति चेत्तदा। स्नानेनेव भवेच्छुद्धिः सचैळेन न संशयः॥

स्वकैरिति मृतश्द्रसापिण्डैः सहत्यर्थः। एकाहं त्वन्ययेति। अस्थिसंः चयनात्परे शद्भविषये रोदने ब्राह्मणस्यैकाहमित्यर्थः। अस्थातिक्षत्रवैइययोक्त्कृष्टगुणयोरिक्थसंचयात्पूर्वे रोदन एकाहः। निर्गुणविषये दृष्यः
हस्योक्तत्वात्। अन्यथाह्थिसंचयनोत्तरं सज्योतिः, दिनेरोदने दिनान्तम्,
रात्रिरोदने राज्यन्तमित्यर्थः। ब्राह्म इति ब्राह्मणब्राह्मणविषये ब्राह्मणाह्यिः
संचयनाद्धे रोदने स्नानं तत्पूर्वे रोदने सचैलं स्नानम्। शुद्धतीत्यनुः
वृत्ती—

विष्णुः।

सर्वस्यैव तु प्रेतस्य बान्धवैः सहाश्रुपातेन कृत्वा स्नोननाकृतेस्थि-संचयेन सचैलस्नानेन । एतच्च मृतस्य क्षात्रियादेर्गृहमगावा देवात् स्नानान्तरमेलके, ब्राह्मणस्य तु गृहं गत्वैव बीष्यम् । अन्यथा प्रागुक्त-ब्राह्मणविरोधापत्तेः । पारस्कर:-

अस्थिसंचयनाद्वीग् यदि विप्रोऽश्रु पातयेत्। मृते शुद्धे गृहे गत्वा त्रिरात्रण विशुद्धाति॥ अस्थिसंचयानादूर्भ्वं मासं यावद् द्विजातयः। दिवसेनेव शुद्धान्ति वाससां क्षाळनेन च॥

स्वजातेर्दिवसेनेव द्यहात्क्षित्रयवेदययोः। स्पर्शे विनानुगमने शुद्धो नक्तेन शुद्धाति॥ मृतस्य बान्धवेः सार्द्धे कृत्वा तु परिदेवनम्। वर्जयेत्तदहोरात्रं दानं स्वाध्यायकर्म च॥

गृहं गतेति=सचैछं स्नाने सति द्रष्टव्यम् ,प्रागुक्तब्रह्मपुराणकवाक्यत्वात् अस्थिसंचयनाद्र्वीमिति । इदमपि सृते शुद्रे गृहे गत्वाऽश्रुपातने बोष्यम्। हारलताकृतस्तु गृहं गरवेत्यनेनेतल्लब्धं यन्मृतस्य ग्रुद्रस्य पुत्रभ्रात्राः दिभिः समं तद्गृहं गत्वा रोदने त्रिरात्रम्। तद्गृहमगत्वा देववशानमे <mark>ळके रोदन एकरात्रमिति। तच्चिन्त्यम् । प्रागुक्तविष्णुवाक्यविरोधात्।</mark> एतच्च मृतस्य शुद्रादेगृहमगत्वा स्नानान्तरे प्रसङ्गाद्दर्शनेन रोद्निषिः षयकं विष्णुवाक्यमिति हारलताब्याख्यानविरोधाच्य । तस्माद् गृहमः गत्वा रोदने विष्णूकैव व्यवस्था। वाससामिति । यावन्ति वासांसि देहे वर्तन्ते तावन्ति श्लांलनीयानीति बहुवचनेन लभ्यते। एवं यत्र सचैलः स्नानं विहितं तत्र सचैछं प्रच्छद्परलादिकं चेदस्ति तदा तत्था लनीयम् । न तु तस्सिहितेन स्नातव्यमिति । स्वजातेरिति । प्राकृतो विप्रः स्वजातेर्बाद्यणजातीयस्यात्यन्तहीनगुणस्य मृतस्य पुत्रादिभिः सहाः स्थिसंचयनात्पूर्व गृहं गत्वा रोदने एकाहेन शुद्धात । क्षत्रवैदययोरिष तथैव रोदने न द्योहन गुद्धतीत्यर्थः । मृतस्यति । मृतस्य ग्रद्रस्य परिदे वनं रोदनरहितं विलापमात्रं कृत्वा एकाहोरात्रेण शुद्धाति । तदियमत्र व्यवस्था । ब्राह्मणस्य मृतासिपण्डब्राह्मणविषये अस्थिसञ्चनात्प्राग् गृहं गत्वा रोदने सचैलस्नानमात्रम् अस्थिसंबयनादृष्वं गृहं गत्वा रोदने स्नानम् । अगत्वा आचमनमात्रम् । ब्राह्मणस्य मृतक्षत्रियवैद्योभयः विषये अस्थिसंचयात्प्राग् गृहं गत्वा रोदने सचैलं स्नात्वा द्यहेन, अ स्थिसञ्जयनाद्ध्वन्तु दिवारोदने दिनान्तेन रित्ररोदने राज्यन्तेन गुद्धिः। ब्राह्मणस्य मृतश्रद्विषये अस्थिसञ्चयनात् प्राग् गृहं गःखा रोदने सचैलस्नानं त्रिरात्रं, स्थानान्तरे सचैलस्नानम् । अस्थिसञ्च यादृध्वे तु मासं यावद्रोदन एकाहाशोचम । गृहागमने स्थानान्तरे

स्नानमात्रम् । क्षत्रियवैद्यश्रृद्धाणां चातुर्वेणिकविषय एवास्थिसं चयात् प्राक् रोद्ने सचैलकानम्। परतः स्नानमात्रमिति गौडाः । मैथिलस्तु—"तत्तरःवाचमनं स्मृत"मिति ब्रह्मपुराणवाक्यस्य ततः स्नानान्तरमाचमनित्यर्थः कर्चन्यः । तथा च ब्राह्मणे मृते ब्राह्मणस्य तद्गेर्द्दं गरवा तद्वःधुनिः सह रोदनेऽस्थिसंचयनात् प्राक् सचैलकाः नमाचमनं च, परतः स्नानमात्रमिति । "स्वजातिर्देवसेनेव द्यहात् क्षत्रियवैद्ययोः" इति पारस्करीयस्य चायमर्थः।स्वजातिरिते स्वपदं श्रुद्रप्रम्, शुद्रे मृत द्रयुपकमात् । तथा च शुद्रस्य सपिण्डे शुद्रे मृतेऽ श्रुपातन एकादः । क्षत्रियवैद्ययोः शुद्रे मृतेऽस्थिसंचयारमाश्रुपातने द्यह इत्यर्थः। अत्र त्रयाणां सचैलं स्नानमिष । "सचैलस्नानमन्येषामस्रते द्वास्थसंचये" इति ब्रह्मपुराणादिति मिश्राः।ब्रह्मपुराणवाक्यं गृहगमनाः भावपक्ष इति स्वधरः।तथा च शुद्रे मृते क्षत्रियवैद्ययोस्तद्गुदं गत्वा सावपक्ष इति स्वधरः।तथा च शुद्रे मृते क्षत्रियवैद्ययोस्तद्गुदं गत्वा रोदनेऽस्थिसंचयात्प्राक् द्यहेन, परतः सच्योतिषा शुद्रे मृते तद्गुद्दे गः त्वा श्रुद्रस्य रोदने अस्थिसंचयात्प्राक् द्यहेन, परतः सच्योतिषा शुद्रे मृते तद्गुद्दे गः त्वा श्रुद्रस्य रोदने अस्थिसंचयात्प्राक्षेत्रयोस्तद्गुरं गत्वा श्रुद्रस्य रोदने अस्थिसंचयात्प्राक्षेत्रयोक्षत्व स्वतं स्नानेति विशेषमाहः।

अथाशौचसहरः।

तत्रमतुः। अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनम्मरणजन्मनि। तावतस्यादशुचिर्विशो यावत्ततस्यादिनद्शम्॥

पुनर्मरणं च जन्म च पुनर्मरणजन्मनी । अत्र स्वेत्र मरणजन्मपदं मरणाशीचजननाशीचपरम् । अग्रेऽशीचसांकर्यस्य व्यवस्थाप्यत्वात्। तथा च समानस्य गुरोवं ऽशीचस्य काले यद्यपं समानं लघु वाशी चमुत्पद्यते तदा पूर्वाशीचव्यपगमनेव शुद्धिरित्येतन्मनुवाक्यार्थः पर्यवस्थित । गीरवं लाघवं च दीर्घादीर्घत्वाभ्यां सर्वत्र; क्रचिज्जननापेक्षया समानकालीनस्यापि मरणस्य गुरुत्वम् , अस्पृद्यत्वादिधमाधिक्यात् । द्राथं चाशीचयोः सङ्करे यदगुर्वशोचं तत्पूर्वणेव शुद्धातीत्यतद्वाक्यम्लाः श्रुतिल्हांचवात् कल्प्यते । दशाद इति सम्पूर्णासम्पूर्णाशीचमात्रकालोः पलक्षणम् , तेन समानासम्पूर्णितरात्राद्यशीचसाङ्गर्थं ऽत्यस्य विषय् इति सिद्धति ।

याज्ञवरक्यः।

अन्तरा जनममरणे शेषाहोभिर्विशुस्राति।

वर्णापेक्षया वयोवस्थापेक्षया वा यस्य यावानशौचकालस्तद्नतरा तत्समानस्य ततो न्यूनस्य वाऽशौचस्य निमित्तभूते जनने मरणे वा १० वी० मि० जाते पूर्वाशोचावशिष्टेरेवाहोभिविशुद्धति न पुनः पश्चादुत्पन्नजननादिः निमित्तं पृथक्षृथगशौचमिति मिताक्षराष्यमुमर्थं संवदति । तेनोक्तमः ज्यचनं सम्पूर्णाशौचमात्रपरम् । तेन समकालक्यापकासम्पूर्णाशौचयोः सङ्करे परेण शुद्धः । "अघवृद्धावशौचं तु पश्चिमेन समापयेत्" इति यमवचनादिति मैथिलमतं चिन्त्यम् । याद्यवहक्यवाक्ये—

यदि स्थात स्तके स्तिमृतके वा मृतिभवेत्। घोषेणैव भवेच्छुद्धिरहःशेषे द्विरात्रकम् ॥ मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्॥ इति।

कौर्न्ये च सामान्यत एवं जन्ममरणोपादानात् विशेषपरत्वे मानाः भावात्। न च मनुवाक्यस्थमन्तर्दशाहप्रहणमेव मानामिति वाच्यम्। तस्य द्वादशाहाद्यशौचसंप्रहार्थमावद्यके उपलक्षकत्वे लाघवनाशौः चमात्रोपलक्षणत्वात्। यमवचनं तु लद्दशौचोत्तरं गुर्वशौचसाङ्कर्यः विषयम्। अत एवं।

मिताक्षरायाम्-

स्वत्पाशीचस्य मध्ये तु द्धाशीचं भवेद्यदि ।
न तु पूर्णेण शुद्धिः स्थात् स्वकालेनेव शुद्धाति ॥
दायुशनोवचःसमानार्थकं यमवचनमित्युक्तम् । एतेन दीः
र्घादार्थत्वाभ्यां गुरुलघुभावः सजातीययोरेव, जननमरणयोस्तु
सरणत्वेनेव गुरुत्वम् । अत एव ज्यदादिमरणदशाद्दादिजननयोः सङ्करेः

Sपि पूर्वभाविना परभाविना वा मरणेनेव शुद्धिः। तथा च—

अघानां यौगपद्ये तु बेया शुद्धिंगरीयसा । मरणोत्पतियोगे तु गरीयो मरणं भवेत ॥

अत्रोत्तरार्द्धस्य पूर्वार्द्धापवादत्व।हीघोरपत्तितोऽल्पकालमरणस्यापि गुरुखं प्राप्यते । स्पष्टं चाह—

न्युहारीतः।

स्तके स्तकं चेरस्यानमृतके त्वथ स्तकम् । मृतेन स्तकं गच्छेत् नेतररस्तकेन तु ॥

इत्यपि मेथिलमतं चिन्त्यम् । जशनोवाक्यविरोधेन देवलवाक्यस्य तुव्यकालीनमरणोरपत्योमरणगुरुत्वबोधकेनापवादत्वाभादात् । अबाधेन्नोपपत्तौ बाधकव्यनाया अन्याद्यत्वात् । अपि च गौडमते तुव्यकालम्मरणजननयोमध्येऽस्पृश्यत्वाक्षारलवणाजाशित्वादिनिमित्तत्या न्यायप्राः सत्या च यन्मरणस्य गुरुत्धं तदेव देवलवाक्येनानू धते ल। घषादिति देवलवाक्षय तुरुषकालमरणोरपितयोगपरत्वमप्रत्यू हं वाच्यम् । वचन न्यायम्लकत्वे सम्मवति श्रुतिम्लावकरपनाया अन्याय्यत्वादिति । तस्मात् मैथिलमतं न किञ्चिदेतत् । अत्र यद्यप्यगुर्वशौचं पूर्वेण शुद्ध्य तीति सामान्यतः कल्प्तगुरुलघुभावश्च सजातीयविजातीयसाधार प्येन दीघीदीघयोरुशनोवाक्यादितः सिद्ध इति दीघंकालस्तकात्वान्यातिनः स्वरुपकालशावस्य सुतकेन शुद्धः प्राप्ता, तथापि वचनवलान्नवम् । तथा च—

हारीतः। नेतरत् सुतकेन त्विति।

भाजिराश्व ।

स्तके मृतकं चेत्स्यात् मृतके त्वथ स्तकम्। तत्राधिकृत्य मृतकं शोचं कुर्वात्र स्तकम्॥ पर्त्रिशन्मतेऽपि।

शावाशोंचे समुत्पन्ने सृतकं तु यदा भवेत्। शावेन शुद्धते सृतिन्ने सृतिः शावशोधनी॥

इति मिताक्षराकारादयः। तथाचैतन्मते अशौचयोः संकरे स्त्युत्तर-शाविभन्नमगुर्वशौचं पूर्वेण शुद्धातीति पर्यवसितम्। गौडाखु भिन्नान्त-विशेषणंन निवेश्यम्, उक्तशावस्य स्तकेन शुद्धिस्त्वष्टैव, लघुहारीता-दिवाक्यं त्कमजुदेवलादिवाक्येकवाक्यतया तुल्यकालीनस्तकमृत-कविषयम्, युक्तश्चेतत्। "मृतेन स्तकं गच्छे"दित्यत्र "मृतके त्वथ स्त-क"मित्यत्र शावेन शुद्धाते स्ति"रिस्यत्र च तुल्यकालीनस्तकमृतकः परत्वस्यावश्यकत्वनेतरत्स्तकेन त्वित्यादित्रयेऽपि तथात्वस्यौचित्यादि-त्याद्वः।

सम्पूर्णाशौचकालमध्ये सम्पूर्णाशौचान्तरपाते विशेषमाह ।

विणुः। जननाशौचप्रध्ये यद्यपरं जननं स्यालदा पूर्वाशौचन्यपगमेन शुः द्धिः। रात्रिशेषे दिनद्वयेन, प्रभाते दिनत्रयेण। मरणाशौचमध्ये बातिः मरणेऽप्येवमेवेति।

रात्रिशेषे इति=एका राजिः शेषावशिष्टा यत्रेति ब्युत्पश्याऽशौचाः न्तिमाहोरात्रपरम्। तथा च—

बौधायनः ।

अथ यदि दशरात्राः सन्निपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमानवमाहिब-सादिति । अत्राऽऽनवमादित्यनेन दिनपूर्तिपर्यन्तं पूर्वाशौचं वदता तः दुत्तरमन्याशौचं सूच्यते । स्पष्टमाह—कौम्ये । ''अहःशेषे द्विरात्रकम्'' इति । प्रभाते=शौचान्तिमराइयरुणोद्योत्तरं सुर्योद्यप्राक्काले । अत्रैव
प्रभातपद्शिक्तिरिति गौडमीथेली । रात्रिशेषे रात्रिमात्रावशिष्ट
पूर्वाशौचे । प्रभाते तस्या रात्रेश्चतुर्थयामे "रात्रिशेषे सित
द्वास्यां यामशेषे शुचिस्हयदात्" इति शातातपवचनादिति मिः
ताक्षरकारः । अत्र दिनद्वयं दिनत्रयं च पूर्वाशौचदिनाधिकं प्राः
द्वाम । अन्यथा विध्यनुवाद्वैषम्यापत्तेः । दिनद्वयेनेत्यनेन पूर्वार्द्धेनापि
पूर्वाशौचकालप्राप्तिरिति सर्वे । इयं दिनद्वयत्रयवृद्धिः सम्पूर्णशौचोपलः
स्वकदशरात्रा इत्युपादानात् । "जननाशौचमध्ये यद्यपरं जननं स्यात्"
इत्यादिविष्णुवाक्ये च सजातीययोरेवोपादानाद्य । अत्र इतराशौचमः
ध्ये पितृमरणे पितृमरणाशौचेनेव शुद्धः । पितृश्यतिरिक्तसपिण्डाः
शौचमध्ये मातृमरणेऽपि मातृमरणाशौचेनेव शुद्धः । तथा च—

षडशीस्याम्।

पूर्वाशीचन या शुद्धिः स्तरके मृतके च सा। स्रतिकामाग्नेदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानपि।

प्रेतस्य मातापित्रोः, सुतसमभिन्याहारात् । अग्निदो दाहकर्तां पुत्रा दन्योऽपि तथा मात्राशीचमध्ये पितृमरणेऽपि उत्तरेणैव ग्रुद्धिः । पितृ मरणमध्ये मातृमरणे तु पितृमरणादिनाधिकपाक्षिण्या ग्रुद्धिः । तथा च-शङ्कः ।

> मातर्यम् प्रमीतायामगुद्धौ म्रियते पिता । पितुःशेषण गुद्धिः स्यात् मातुः कुर्यान् पक्षिणीम् ॥

मातरि मृतायां तन्मृतिनिमित्तागुद्धौ सत्यां पितरि मृतेऽपि पितृ मरणाशौचकालापगमेनैव गुद्धिः। पितृमरणाशौचमध्ये मातृमरणे तु पितृमरणाशौचकालाधिकां पक्षिणीं कुर्यात्।

अर्वाघस्तु—

परतः परते।ऽशुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । स्याच्चेत् पश्चतमाद्धः पूर्वणैवात्र शिष्यते ॥

अदीर्घाशीचपवृत्तेः परतो बुद्धिमति दीर्घेऽघे पतिते ऽशुद्धिस्तं दीर्घेभयं परतः स्विनिमत्तमारभ्य पूर्ण विश्वीयते, न तु पूर्वेण निवृत्तिः। यदि च पूर्वेप्ववित्तविद्याशीयां पञ्चतमादहो मध्यपतितदीर्घा यकालाद्धीत्परतोऽप्यज्ञवर्त्तते । तदा पूर्वेणवादीर्घेणापि साऽशुद्धिः शिष्यते निवर्थते । अत्र पञ्चदिनाधिकाशीचमध्ये दशाहाशीचपाते

पूर्वाशोचेन शुद्धिः । यथा षष्ठमासगर्भपातनिमित्तषडहाशोचमध्ये प्रार् प्रस्य दशाहाशोचस्य पूर्वेण निवृत्तिरित्याहुः ।

वस्तुतो मिताक्षरादिष्वदर्शनात् तथानाचरणाः निर्मूलान्येतानि ।
मैथिलास्तु "अन्तर्दशाहे स्याताम्" इत्यादिमनुवचनवौधायनवचनयोरेकवाक्यतायामयमर्थः । यदि प्रथमप्रवृत्ताशौचस्योपान्त्यदिनसमाप्तयः
भ्यन्तरे तज्जातीयसम्पूर्णाशौचान्तरपातस्तदा द्वाभ्यामप्येकमेव दशः
रात्रमशौचम् । इयांस्तु विशेषो यत्पूर्वप्रवृत्ताशौचपूर्वाद्वे तत्पाते आद्यमेव दशरात्रं तजुत्तरार्द्वे पाते द्वितीयम् । यथा—

बह्मपुराणे।

आद्यं भागद्वयं यावत्स्तकस्य तु स्तके । द्वितीये पतिते त्वाद्यात् स्तकाच्छुद्धिरिष्यते ॥ अत ऊर्द्धं द्वितीयान्तु स्तकान्ताच्छुद्धिः स्मृतः । एवमेव विचार्यं स्यान्मृतके मृतकान्तरे ।

चतुर्धा विभक्तस्याशौचकालस्याद्यभागद्वयं पूर्वार्द्धे अत ऊर्ध्वमाः द्यभागद्वबाद्द्वमुत्तरार्द्धमित्यर्थः।

कूम्मेपुराणे—

अधवृद्धिमदाशौचमूर्ध्वं चेत्तेन शुद्धति । अथ चेत् पञ्चमीं रात्रिमतीत्य परतो भवेत्॥

पूर्वप्रवृत्ताशीचापेक्षया चेद्रुध्वं तद्नतासमाप्यमप्यशीचं पतेत्, तदा तेन प्रथमाशीचेन गतेन शुद्धति । अथ चेत्पञ्चमी रात्रिमतीत्य पत्तेत्तार्हि परतो भवेत् । द्वितीयापगमेन शुद्धिभवेदिखर्थः ।

देवलः-

परतः परतः ग्रुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । स्याञ्चरपञ्चतमादहः पूर्वेणाप्यनुशिष्यते ॥

पञ्चतमादहः परतोऽद्यबृद्धौ शेषाहं समाप्याशीचान्तरपाते परतो द्वितीयापगमाच्छद्धिः पञ्चतमादहः पूर्वेण चाघबृद्धौ पूर्वेणैव गतेन शुद्धिः ।

यत्तु प्रकाशमतम् । उपान्त्यादिनपर्यन्तं पूर्वाशोचबोधकबौधायनवचने नोत्तरार्द्धे उत्तराशोचबोधकब्रह्मपुराणादिवचनविरोधे बौधायनवचनं बहुवचनश्रवणाद्वह्वाशोचपाताविषयम्, व्रक्षकूर्मदेवल्यचनानि तु द्वितीयैका-शोचमात्रपातपराणीति कल्प्यत इत्यविराध इति तन्न । "यस्योभयं हविरात्तिमाच्छेत् स ऐन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वेषत्" इत्यत्रोभयत्वस्येच बहुत्वस्याविवक्षितस्वात् । "यस्योभाषग्नी अभिनिस्लोचेयातां तस्य पुनराधानं प्रायश्चित्तम्" इत्यत्र चानन्यगत्योभयत्वविवक्षा । प्रकृते वि रोधस्तूक्त प्रवेत्याहुः ।

गौड़ास्तु--

विषमकालयोदीर्घत्वेन समकालयोरसपृदयत्वाक्षारलवणान्नाशि त्वादिधर्मबाहुरुयेन गुहत्वमित्यत्र किं मानमिति चेन्न्यायमुळं देवलवचनं तद्राच्यान्यत्रापि करूपनात् । अधनुद्धिमदाशौचिमित्यादावधनुदा दिपद्स्वारस्यादिप तथा प्रतीयते । तथा च स्वकन्याजननात स्वपुत्र जनने गुरु, पुत्रजनने स्नानात्पूर्वे पितुरस्पृत्रयत्वात् । निर्देशपुत्रजन्मश्रव णे पितुः सचैलस्नानाञ्च। सपिण्डापत्यज्ञननात् स्वापत्यज्ञननं गुरु।स्नी णां सपत्न्यपत्यजननं च गुरु। स्तिकास्पर्धे पितुः सपत्नीनां च स्तिकाः समकालमस्पृद्यः वानिमित्तत्वात् । सपिण्डमरणात् महागुरुमरणं गुरु सपिण्डमरणे तिरात्रं महागुरुमरणे द्वादशरात्रमक्षारलवणात्राशित्वात्। महागुरवस्त्रयः पिता माता स्त्रीणां पतिश्च। एकस्मिन्दिन स्विपण्डद्भयः मरणं च गुरु, यावदशौचमङ्गास्पृदयत्वात् । इत्थं च प्रागुक्त प्वार्थों मः न्वादिवचनस्य, विष्णुवौधायनादिवचनस्य तु सम्पूर्णाशीचोत्तरमगुरुसजाः तीयसम्पूर्णाशीचस्य प्राक्ष्यचृत्तसम्पूर्णाशीचोपान्त्यदिनमध्ये पूर्वेण, अन्त्यदिने पाते दिनद्वयेन, अन्त्यदिनप्रभाते दिनत्रयेण शुद्धिरित्यर्थः । विष्णुवीधायनवाद्मययोः सजातीयसम्पूर्णा शौचयोरेवोपादानात्। तथा च सपिण्डजननमरणयोः सपिण्डादिमरः णोत्तरं स्विपण्डमरणे स्वपुत्रजननोत्तरं स्वकन्याजनने स्वपुत्रस्य स्व कन्यायाः स्त्रीणां सपतन्यपत्यस्य वा जननोत्तरं सपिण्डापत्यजनने नेयं ब्यवस्था । यनु लड्बद्याचान्तरं गुर्वद्याच इव गुर्वद्याचान्तरं लड्बग्राचेऽपि नेयं ब्यवस्था। अस्याः समानसम्पूर्णाशौचयोः सङ्कर एव प्रवृत्तेः, तेन मा तापित्रोः स्वपुत्रयोः स्वकन्ययोद्यां तथाजनन एवेयं व्यवस्था न तु पित्राः दिमरणोत्तरं सपिण्डानामपि मरणे, न वा स्वपुत्रादिजननोत्तरं स्वकन्याः दिजनने। अत एवेदं सपिण्डजननद्वये सपिण्डमरणद्वये चावतिष्ठते इति हारलतेति स्माचीद्यस्ति बन्यम् । अघवृद्धिमदाशौचिमित्यादेः परत गुर्वशौचविषयत्वादस्याः समानाशौचविषयत्वेऽपि गुरुतरलघुविषयः त्वेऽपि बाधकाभावात्।

सम्पूर्णाशीचोत्तरं गुरुसजातीयसम्पूर्णाशीचान्तरपाते स्वाह—

अघर्दिमद्राशीचम्ध्वे चेत्तेन शुद्धति । अथ चेत्पञ्चमीं रात्रिमतीत्य परतो भवेत्॥ अधवृद्धिमदाशीचं गुरु, सम्पूर्णाशीचान्तरात् । परतो यदि भवेदिति तदा परेणैव शुद्धिः पराशीचकाल।पगमेनेव शुद्धिः । एवं सर्वत्र । अस्यापवादमाह अथ चेदिति । परतः प्वांशीचा-रपञ्चिदिनात्प्रातिलोक्येव पञ्चम्येव पञ्चमी रात्रिमतीत्य यदि भवित पूर्ववृत्ताशीचपञ्चतमदिनमध्ये यदि भवतीतियावत्, तदा पूर्वेणैव शुद्धाः तियर्थः । तथा च

देवलः।

परतः परतः शुद्धिः रघवृद्धौ विधीयते ।
स्याच्चेत्पञ्चतमादहः पूर्वेणाप्यनुशिष्यते ॥
परतोऽघवृद्धौ उत्तरतः सजातीयसम्पूर्णगुर्वशौचान्तरपाते परेण
शुद्धिः । पञ्चतमपदमशौचपूर्वार्द्धपरम् । यथा—
विद्या

आद्यभागद्वयं यावत्स्ततकस्य तु स्तके । द्वितीये पतिते चाद्यात्स्तकाच्छुद्धिरिष्यते ॥ यत उर्द्ध द्वितीयात्तु स्तकान्ताच्छुचिः स्मृतः । पवमेव विचार्थ स्यान्मृतके मृतकान्तरे ॥

अत्र स्तकमृतपदेऽघवृद्धिमत्स्तकमृतकपरे। अधवृद्धिमदाशौचः मित्याचेकवाक्यत्वात्। स्तकस्य स्ततके मृतकान्तरे इत्युक्त्या सम्पूर्णः जननोत्तरसम्पूर्णमरणपाते नेयं व्यवस्थेति गम्यते । किन्तु तत्र पूर्वाः र्द्धे उत्तरार्द्धे वा पतितेन मरणेनेव शुद्धिः।

अघानां योगपये तु ज्ञेया दुाद्धिर्गरीयसा। मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्। द्वित देवळीयात्। तथा च— चङ्काः।

समानाशीचसम्पाते प्रथमे न समापयेत्। असमानं द्वितीयेन धर्मराजवचो यथा।

समानाशीचं सजातीयगुर्वशीचम् । प्रथमे-प्रथमार्घे । असमानम्= पूर्वजातं जननाशीचम् । द्वितीयेन=मरणाशीचकालेतेत्यर्थः । असम्पूर्णाः शीचमात्रस्य परत्रागुर्वाशीचपात पूर्वेण शुद्धिः । "अन्तर्रशाह" इति मनुवचनात् । परत्रगुर्वाशीचपाते तु परेणैव शुद्धिः। "अधानां योगपचे तु व्रेषा शुद्धिरायसा" इति देवलीयात् ।

"अधवृद्धावशीचं तु पश्चिमेन समाप्येत्" इति यमवाक्याच्च । अत्र च विदेशमरणत्रिरात्रात्समानोद्कमरणत्रिरात्रमनुपनीतमरणे त्रिरात्रं गुरु । विदेशमरणे स्नानात् प्रागेवास्पृश्यत्वात् । समानो दकानुपनीतयोर्मरणे एकरात्रमङ्गास्पृदयःवात् । तथा चेदरालघुगुरुस डूरे प्राक्वतिंना पश्चाद्वतिंना वा गुरुणैव ग्राद्धिः । तथा विदेश मृतज्ञातित्रिरात्रात्समानोदकादिमरणित्ररात्राडच विदेशमृतस्य शस्त्रह तस्य व। महागुरोर्मरणे त्रिरात्रं गुरुभूतं सपिण्डमरणसम्पूर्णाशौचे त्रिरात्रमेवाक्षारलवणात्राशित्वस्य विहितत्वेन तत्त्रिरात्रे आचित्येन ए करात्रमेवाक्षारलवणात्राशित्वं प्राप्नोति, अतश्च तथात्वेनास्य लघुत्वात् महागुरुमरणसम्पूर्णाशुंचे यावदशौचमक्षारलवणान्नाशिक्षेत्र तास्त्ररा षाशीचेऽपि तथात्वे तस्य गुरुत्वात् । तथैकसपिण्डमरणादेकस्मिन्दिन साविण्डद्वयमरणं गुरु, यावदशांचे मङ्गास्पृद्यत्वात् । एवं तुल्यकालयो र्जननमरणयोध्मरणस्य गुरुत्वम् । अतुरुषकालयोद्गतु दीघस्य तेनः दीर्घादीघयोः सङ्करे दीर्घणैव प्राक्पश्चाद्वा जातेन शुद्धिः । तथा दींघजननादींघमरणयोः सङ्घरे दींघण जननेनैव शक्तिः। एवं मृतजाः तिनिमित्तके हारीतेकि दशहि पतितस्याजातदन्तमरणस्य एवरपाशी चनिमिचत्वाहीर्घजननेनेव शुद्धिः। तथैकस्विपण्डजन्मोत्तरं दशमिर नादौ परसपिण्डजननेन वर्द्धितदिनद्वयादौ पित्रादिमरणे जननाशौवे। नैव द्वादशाहादिन्यापिना पित्राहिमरणाशीचस्यारपकाळन्यापिनः शु खिः । प्रविमक्तविण्डमरणाशीचदशमदिनादी सिविण्डान्तरमरणेन वर्द्धितदिनद्वयादौ वित्रादिप्रथमस्विष्डमरणाशौचेनैव द्वाद्शाहादिः व्यापिना पित्रादिमरणाशौचस्यात्पकालव्यापिनः शुद्धिः । एवं चात्र प्रथममृतिपत्रकवर्धितिद्वनद्वयाचन्तःपातिद्वतीयस्तिपतृकयोः प्रथममृ तावधिद्वादरारात्रमशौचम् । तत्परिदने शुख्यादानव्योत्सर्गादि बो ध्यमिति गौडाः।

मेथिलस्तु-यद्यपरं जननं स्वादित्यादिनापरजननं प्रस्तुत्येव दिनद्वयाद्यशोचामिधानात्, अपरजननादेरेव दिनद्वयाद्यशोचजनकःव
प्रतीतेः प्रथमस्य न वृद्धिः; तथाच बद्धितदिनद्वयादौ प्रथमजिनताशौचस्यास्तरवात् द्वितीयजनिताशौचस्य सत्वेऽपि न्यूनकालत्वाक्ष तेन पित्रादिमरणाशौचं शुद्धति किन्तु स्वकालेनेव। प्रयं च
प्रथममृतपितृकस्य स्वपितृमरणमध्ये प्रकादशाहस्याशौचान्तद्वितीयदिनत्वात् तत्राशौचान्तरस्तत्वात् तद्दिनकृत्यं शब्यादानवृषोत्सर्गादि
निवर्त्तते। प्रकादशाहश्राद्धं त्वशौचव्यपगमे कार्यमित्याहः।

आधुनिकदाक्षिणात्या भाचार्यचूडामाणिर्प्येवम् ।

स्वातीस्तु-अत्र सर्वैतिबन्धुभिदुर्दशमिद्निशदिधकेन दिनद्वयेनेती

व्याख्यानाद् दिनद्वयेन पूर्वाचौचक्येव समापनम् । अन्यथा दिनद्वयादेः पराचौचमात्रकालस्वविधाने दशमदिनस्य पराचौचकालस्वस्याप्राप्तः स्वेन वैषम्यविरहात् दशमदिनमादायापि तत्सम्भवात् । न च पूर्वाचौचक्यपगमे दिनद्वयेनस्यजुषङ्गाभिष्रायिका व्याख्याः, तर्हि दशमदिने पराचौचाप्राप्तेस्तिहिने परमृतस्योदकदानादिकं न स्याधावदशौचं तिर्द्वानात् । अनुषङ्गे गौरवाच्चेश्याद्वः ।

एवं यत्रकं सपिण्डमरणं तद्द्रितीयादिदिने चापरं, ततः प्रथमस-पिण्डमरणप्रथमार्खे गते द्वितीयसापिण्डमरणप्रथमार्खे गुरुपित्रादिः मरणं तत्र सिपण्डानां सर्वेषां, प्रथमिद्वतीयमरणप्रतियोगिपुत्रादीनां च प्रथमाशौचकालेनेव शुद्धिः । तृतीयप्ररणप्रतियोगिपुत्रादीनां तु तृतीः याशीचकालन पूर्णनेव शुद्धिः, उत्तरार्द्धगतत्वात् प्रथमेनास्याबाः धात्। प्रथमाशौचवाधिततया न्यूनकालत्वाद् द्वितीयनाप्यस्यावाधात्। तथा यज्ञैकसापिण्डजननमध्ये सपिण्डान्तरजननं तत्र पूर्वजातस्यान्तराः मरणे "बालस्त्वनतई शाहे तु" इतिवचनात् गौडमतेन पूर्वाशौचस्य सद्यो निवृत्या पराशौचस्यापि सद्योनिवृत्तिः सपिण्डानां, पूर्वजातमातापित्रोः रतु पूर्वजातपुत्रमरणे जात्युक्ताशीचम् , जातमात्रस्येत्यादि कौर्मात् । पूर्वजातकन्यामरणे तु तयोः सद्यःशीचम् "आजन्मनस्तु चूडान्तम्" इत्यादिवचनात्। परजातापितुस्तु पूर्वजातपूर्वार्द्धं चेत् परजन्म, तदा पूर्वाशीचनिवृत्येव, तत्परार्द्धे चेत्रदा पूर्णजाताशीचनिवृत्येव शाद्धिः। परजातमातुस्तु सर्वथा स्वजातावाधि विदातिरात्रादिनैव शुद्धिः। परः जातस्य तन्मध्ये मरणे तु न सापिण्डानां सद्यः पूर्वाशीचस्य निवृत्तिः; किन्तु तस्य स्वाधीनस्थितिकतया स्वकालेनेव । पूर्वाईजातस्य परस्य मरणे जातमातापित्रोरच्येवम् । उत्तरार्द्धजातपुत्रमरणे तयोः स्वजाताः वधि जात्युकाशौचम्। उत्तराद्धजातकन्यामरणे तयोः सद्यः शौचम्। थत्र तु दशमदिनादौ परजननं वृत्तं, तदा तन्मध्ये परजातस्य मरणे सपि-ण्डानां बर्द्धितदिनद्वयादिसहितपूर्वाशैष्चकालाच्छुद्धिः। ताहशजात-पुत्रमरणे मातापित्रोर्जात्युकाशौचम्। तादशपरजातकन्यामरणे तयोः सद्यः शौचम् । तादृशकन्यामरणे पितुर्दिनद्वयादिसहिताशौचोकिः स्मात्तंस्य सापिण्डजननात्स्वकन्याजननस्य गुरुत्वास्वीकारादुपपचते। वस्तुतः कन्याजननं ततो गुर्वित्युकम्। एवं कन्यापुत्रयुग्मेात्पत्तौ मातुः कन्योत्पत्तिनिमित्तमासेन शुद्धिः।तयोरेकतरस्याशीचमध्ये मरणे मातुः कन्यामरणाड्युद्धिनं पुत्रमरणात् । "उद्क्यां स्रुतिकां विना इति पर्युः दासाद्युक्तामदामित्याभाति । सपिण्डानां तु तयोः पूर्वजातस्य मरणाः

खीं भिं ११

च्छुद्धिः । तथा सपिण्डजननमरणाशौचगर्भस्रावाशौचसङ्करे प्राक् प्रश्राद्वा जातेन गर्भस्रावाशौचेनैव शुद्धिः । यथा-वसमनुः ।

> शावस्योपीर शावे तु स्तकोपिर स्तके। शेषाहोभिर्विशुद्धेत्तु उदक्यां स्तिकां विना॥

उदक्यापदं गर्भकावाशीचपरम्।

इदन्तु बोध्यम् । अशीचयोः सङ्करेऽगुर्वशीचं पूर्वेण शुक्रतित्यादाव-शीचबाः पूर्वनिमित्तजन्याशीचस्वक्रपयोग्यकालावच्छेदेन तयोरेकाधि-करणवृत्तित्वं साङ्कर्यम् , एतल्लाभाय मनुवचने दशाहप्रहणम् । तेन यत्र परनिमित्तं पूर्वनिमित्तजन्याशौचखकपयोग्यदशाहादिकाले न श्रुतं किन्तु तदुत्तरं स्नानादिविलम्बात् विद्यमानपूर्णाशौचकाले श्रुतं ततस्तज्ञन्या-शौचकाले पूर्वाशौचसत्वेऽपि न साङ्गर्यम्। एवं यत्राज्ञातपूर्वेनिमित्तः स्य दशाहाभ्यन्तरे द्वितीयं निमित्तं ब्रातं ततः पूर्वनिमित्तदशाहोत्तरं द्वितीयनिमित्तश्रवणजन्यातिकान्तित्ररात्राशीचसाङ्कर्यमतो मित्तदशाहाभ्यन्तरे पूर्वनिमित्तअवणेऽपि न द्वितीयनिमित्तजन्याशीचेन प्रथमनिमित्तजन्याशौचसाङ्कर्यं, किंतु प्रथमनिमित्तभवणजन्यातिकान्तः त्रिरात्राशौचसाङ्कर्यम् , अतो द्वितीयनिमित्तजन्यसम्पूर्णाशौचे शेषेणैष शुद्धिरिति बोध्यम् । अशौचयोः पौर्वापर्यं च स्वनिमिचयोः पौर्वापर्यं-कृतम् । पत्रह्वामायैवाशौचलाक्षणिकं मन्वादिवचने जन्ममरणादिपः दम्। तेन यत्र पूर्वजातं निमित्तं पश्चाच्छुतं, पश्चाज्ञातं च पूर्वे श्रुतम् तत्र पश्चाज्ञाताशौचस्य न पूर्वत्वम्। एवं पूर्वोचराईदशमिदनादिपति तत्वमपि निमित्तस्य तत्पतितत्वेनैव बोध्यम् ।

पतेन जननमरणतच्छ्रवणादि निमित्तम्, अशौर्वं नैमित्तिकं तन्न निमित्तयोरेव साङ्कर्य प्राह्मम् । सर्वप्रवरमगुस्मृतौ दशाहजन्ममरणश्च्यश्चयणात् । तच्च तयोर्दशाहाधेककालवार्तिःवं तथा च निमित्तयोः सङ्करेऽगुरु निमित्तं पूर्वण बाध्यते इति फलितम् । बाध्यत्वं चः पूर्वनिमित्तं पूर्वण बाध्यते इति फलितम् । वाध्यत्वं वः पूर्वनिमित्तं वातिरिकाजनकत्वम् । इत्थं च पूर्वनिमित्ते झातेः ऽक्षाते वा तत्कालमध्यपाति परनिमित्तं स्वावधिदशाहाभ्यन्तरे श्चतः मिप्त नाशौर्वं जनयति । तस्य पूर्वनिमित्तवाधितत्वादित्यपास्तम् ।

एवं सङ्कराश्वानेन पराशौचोत्तरं कृतस्य पिण्डदान देवेंफल्याज् श्वाने पुनस्तत्करणापत्तेः, तस्याकालकृतत्वात् । तदशौचकाले सन्दियाचकरणजन्यप्रत्यवायानेवृत्तये सङ्करद्वाने पुनः प्रायश्चित्तप्रसङ्गान्य । किंचेवं देशान्तरीयाञ्चातपूर्वनिमित्तशङ्कया बहुवित्तन्ययान याससाध्यवृषोत्सर्गाद्यनुष्ठानं न स्यात् । तस्मात् "अविद्याते न दोषः स्यात्" इत्यादि सङ्करेऽपि प्रसर्गति। अत एव वावस्यतिमिश्रेण प्रथमजिनः ताघसत्त्वे परिनिमित्तं जातमपि येन तदा न ज्ञातं तस्य न सङ्करः । वितीयस्य तं प्रति पण्डत्वादित्युक्तमः । मनुवचने दशाहादिशब्दप्रयोज्जनं तृकम् । एवं पूर्वाशौचेन तुव्यकालस्य पराशौचस्य सङ्कोचं विना शुद्धेरसम्भवात् । सङ्कोचवनन्त्र्यृनकालस्य वृद्धिरिप कव्य्यते "समानं लघु चाशौचं पूर्वेण शुद्धाति" इति वाक्यात् । पूर्वेण शुद्ध्यतीत्यस्य प्वधिशोचकालप्रयो निवर्त्तते। "तावत्स्यादशुचिविशो यावत्त्रस्यादिनई श्रम्" इति मन्वादिवाक्यादिप तथेव प्रतीतेश्च। अत एव पूर्वापराशौचा स्तिदिनकृत्यमेकदैवेति संक्षेपः ।

अथाशौचे विविनिषेषौ ।

जावालिः ।

सन्ध्यापञ्चमहायज्ञात्रीत्यकं स्मृतिकमं च।
तन्मध्ये हापयेचेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥
नैत्यकं=नित्यकृत्यं वैधस्नानजपादि ।स्मृतिकमं=अन्यत् स्मार्ते आद्धाः
दि । हापयेत्=त्यजेदित्यर्थः ।

छन्दोगपरिशिष्टम् ।

सुतके कर्मणां त्यागः सम्ध्यादीनां विधीयते।
होमः श्रौते तु कर्त्तस्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः॥
अकृतं हावयेत् स्मातं तदभावे कृताकृतम्।
हावयेदिति किं तत्स्यादनारभ्य विधानतः॥
कृतमोदनस्वत्यादि तण्डुलादि कृताकृतम्।
ब्रीह्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हथ्यं त्रिधा बुधैः॥
सुतके च प्रवासे च अशकौ आद्यभोजने।
एवमादिनिमिचेषु हावयेदिति योजयेत ॥

सूतक इति=सूतकशब्देन जननवाचिना निरूढलक्षणयात्र जननमर-णाशीचं बेाध्यते । सन्धादिनामित्यादिपदेन जाबालोकाः पञ्चमहायद्वाद्योः गृह्यतेत । होम इति भ्रोतेऽसी स्वयमेव होमः कार्यः, स्मार्चे त्वस्यगोत्रज-द्वारा हायबेदित्यर्थः । तथा च—

पारस्करः । न स्वाध्यायमधीयीर्दा। नित्यानि निषक्तरम् वैतानर्जम् । शालाग्नौः वैके । अन्ये एतानि कुर्य्युः ।

न स्वाध्यायीमति द्शाह्मध्ये ऽध्ययनप्रतिषेधः। नित्यानि=जाबालोक्तानि।

वैतानवर्जमिति । वैतानं=त्रेताग्निस्तद्भवं वैतानम्=अग्निहे त्रवर्षाणामासारं होमकर्मन तु विक? निवर्तते इत्यर्थः। शालाग्नी चैक इति । शालाग्नी स्मार्ता ग्रा। साथं प्रातहों मकर्मन निवर्त्तते इति एके मन्यन्ते इत्यर्थः। एके प्रहणं पुजार्थन तु विकल्पार्थम्। तिकिमिदमिप स्वयं कार्यमित्यत्राहान्ये इति । अन्यगोत्रजा, एतानि होमकर्माणि कुर्युः कार्यित्वत्या इत्यर्थः। जानालिः।

> जन्महानी वितानस्य कर्मत्यागी न विद्यते। शालाग्नी केवले होमः कार्य प्रवान्यगीत्रज्ञैः॥

जन्महानी=जननमरणयोर्नितानस्येति स्वयमेव वितानकर्म कार्यमित्य थः। शालाग्नी स्मार्चाग्नी पुनः केवलो होमोऽन्यगोत्रजैरेव कार्यः। अन्यगोत्रजहारैव कारियतव्य इत्यर्थः।

अत्र हारलताकृतः।

वैतानकर्मणि स्वकर्त्करवं ज्यहादुत्तरमेव । ज्यहादिमध्ये तु अन्य गोत्रजद्वारैव तरकार्थ, स्मार्ताग्निहोमस्तु चतुरहादिमध्येऽन्यगोत्रजद्वारै व कार्यः । चतुरहाद्युत्तरमपि दशाहमध्येऽन्यगोत्रजलामे तहारैव

कार्यों नो चेत्रवयमित्याहुरिति पूर्वमेवोक्तम्।

मिताक्षराकृतोऽपि "चैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्" इति याज्ञन्त्वयाष्ट्रये वितानोऽश्नित्रयं तद्भवास्त्रेताश्चिसाध्या अग्निहोत्रदर्शः पौणमासाद्याः क्रियाः । प्रतिदिनमुपास्यत इत्युपासनो गृह्याग्निस्तत्र भवा औपासनाः सायम्प्रातर्होमिकयाः। तत्कार्यत्वे हेतुमाह श्रुतीति। "याव ज्ञीवमग्निहोत्रं जुहुयात्" इत्यादि श्रुतिभिरश्चिहोत्रादीनां "अहरहः स्वाहा कुर्यात् अन्नामावे केन चिदाकाष्ट्रात्" इत्यादिभिरौपासनानां चोदना बोध्या। एवं च—

स्मार्त्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र स्तुतके । श्रोते कर्मणि तस्कालं स्नातः शुद्धिमवाप्तुयात्॥

इति व्याव्यवाक्ये श्रौतपदेनौपासनमपि गृह्यते। तस्यापि याद्य-वहक्ये श्रुतिचोदितत्वासिधानात्। श्रौतोपासनानामपि नित्यनैमि त्तिकानामेव कर्त्तव्यता, न तु काम्यानां, तत्रापि त्यागात्मके प्रधान पव साक्षात् स्वकर्त्तकत्वं त्यागातिरिके त्वनाशीचिद्वारा। तथा च

पैठीनसिः।

नित्यानि निधर्चेरन् वैतानवर्ज ग्रालाग्नौ चैके अन्य एतानि कुर्युः। नित्यानि निवर्चेरिन्दियविशेषेणावश्यकानां नित्यनैमिचिकानां निवृत्तौ प्रसक्तायां वैतानवर्जीमित्यग्नित्रयसाध्यावश्यकानां पर्युदासः। ग्रालाः मो चैक इति गृह्याची नवानामण्यावदयकानां पाक्षिकः पर्युदास उक्तः। अतस्तेषां नाद्योचम्, काम्येषु त्वस्त्येव। अन्ये एतानीति। एतानीः ति वैतानस्मार्त्ताक्षिकमीणि। अनद्योचिनः कुर्युरित्यर्थः। एवं च।

सुतके तु समुत्पन्ने स्मार्त्त कम्म कथं भवेत्। पिण्डयज्ञं चरुं होममसवर्णन कारयेत्॥

इति जात्कर्णवचने स्मार्चप्रहणमुपलक्षणमित्याहुः।

अन्ये तु कल्पसूत्रभाष्यकारादयो निबन्धकाराः सार्वजनिश्रौतः स्मार्चविभागवशाद्यथाश्रुतसमस्तवचनानुसारेण

करमें वैतानिकं कार्यं स्नानोपस्पर्शनातस्वयम्।

जन्महानौ वितानस्य—

इत्यादिप्रागुक्तव चनेभ्यश्च वैतानिके सर्वत्रापि स्वकर्तृकत्वं वद्गित। बाचार्य चुडामण्यादयोऽपि वितानकर्म प्रयहादिमध्येऽपि स्वयं कार्यं स्मार्जाग्रहोमस्तु चतुरहोत्तरमेव स्वयं कार्यः। तन्मस्ये त्वन्यगोत्रजद्वारत्येव छन्दोगपरिशिष्टादिस्वरससिद्धमित्याद्धः। वाचस्पतिमिश्रा अप्येवम्।

ग्रुष्काक्षेनेति। ग्रुष्काक्षं तण्डुलेतरत् सक्तुलाजादि, तण्डुलस्य कृताकः
ततया स्मार्चाग्रो विनियोगात् । अकृतमिति। स्मार्च्तं त्वावसथ्याग्रो विनाः
घदानामभ्यनशौचिनं हावयेदित्यर्थः । हावयेदिति किमिति यद्गृह्येऽनाः
रभ्य विहितं कर्म तार्देक कुत्र स्यादितिपृष्टे उत्तरमाह सतके वत्यादि ।
अश्कौ=रोगादिना सामध्याभाव इत्यर्थः । कृतादीन् व्याचष्टे कृतमोदः
नेति । सादिना लाजामोदकल्ड्डुकिपिष्टकप्रभृतीनां ग्रहणम् । तण्डुलिराः
स्यादिनां मुद्रातिलादीनां ग्रहणम् । निश्चादीत्यादिना यवगोधूमशालीनां
प्रहणम् । नीहः शरत्यकथान्यं षष्टिकादिः । शालिः=हैमन्तिकम् ।

मनुः—

न वर्क्षयेदघाद्दानि प्रत्यूहेन् नाग्निषु क्रियाः। न च तश्कर्म कुर्षाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्मवेत्॥

इयहाद्यशौचोपयोगि गुणवात् निष्कर्मा खुलमासिष्य इति प्रतिसः स्थाय स्थाहाशौचं नाश्रयेत्। सङ्कृचितेष्वशौचादिनेष्वाग्निकियाहोमकः स्माणि न प्रस्मृहेन्न विघातयेत्। यतस्तत् होमकर्म कुर्वाणः सन्तस्यः सिपण्डोऽपि नाश्चिमेवति कि पुनराहिताग्नियंज्ञमान इति मिश्रादयः। कि पुनरन्यगोत्रज्ञ इति हारवताकारादयः।

संवर्तः।

होमं तत्र प्रकुर्वीत शुक्तान्नेन फलेन वा ।
पञ्चयक्षविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः ॥ इति ।

न कुयादित्यज्ञवादः , अग्निसाध्यनित्यनैमित्तिककर्मध्यतिरिक् ककर्मस्वनिधकारस्य शीचामावादेव सिद्धत्वात् । वैद्वदेवस्य।ग्निसाध्यत्वेऽपि वचनान्निवृत्तिः । "वित्रो दशाहमास्रीत वैद्वदेवस्य।ग्निसाधित तैनेवोक्तत्वात् । यद्यपि "पञ्चयद्यविधानं तु न कुर्यान्मृत्युज्ञन्मनोः" इति प्रागुक्तसंपत्तवचनादेव वैद्वदेवस्यापि निषेधः सिद्धः, तथापि येषां तैत्तिरीयादीनां पञ्चयद्यभिन्नं वैद्वदेवं तद्ये पृथक्निषेधः । तथा स्मार्चत्वेऽपि पिण्डपितृयद्यश्चयाकर्माश्वयुज्यादिकश्च नित्यहोमः कार्य

> स्तके तु समुत्पन्ने स्मार्चं कर्म कथं भवेत्। पिण्डयत्रं चरुं होममसगोत्रेण कारयेत्॥

यतु । दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्त्तते ।

इति तस्काम्यहोमविषयम् । सन्ध्यावन्दनं चानग्निसाध्यत्वेऽपि कार्यमेव ।

आशीचे समनुप्राप्ते सन्ध्याकर्म समाचरेत् । मनसोच्चारयेन्मत्रान् प्राणायाममृते द्विजाः ।

इति वचनात् । प्राणायामध्यतिरिक्तं सर्वं समानमन्त्रैः कर्त्वध्यमिति प्रतीयते । तथाप्यर्घदाने मन्त्रोद्धारस्तदुत्तरकर्मलोपश्च द्रष्ट्व्यः । स्तके सावित्रया चाञ्चाले प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूर्ये ध्यायन्नमस्कुर्यादिति पेहीनिसस्मरणात् सावित्रयाः प्राप्तत्वेऽपि पुलस्त्योक्तमानस्वनिवृत्तयेऽ। ज सावित्रीप्रहणम् । स्पष्टमाह्—

भरद्वाजः।

स्तके स्तके कुर्यात् प्राणायामममन्त्रकम् । तथा मार्जनमन्त्रांस्तु मनसोबार्य मार्ज्जयेत् ॥ गायत्रीं सम्बगुच्चार्य्य स्पीयार्घे निवेदयेत् । मार्जनं तु न वा कुर्यादुपस्थानं न चैव हि ॥ इति ।

"स्तके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते" इति तु समन्त्रोः डचारसम्पूर्णसन्ध्याभिप्रायम् ।

यमः।

उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्त्तते ॥

अशोचिसाधिततःस्वामिकमन्नमनशौचिमिरन्यकुलजैने भोकव्य मित्वर्थः । तत्कुलजानामशौचिनां तु न तद्भोजने दोषः । तथा च- यमः ।

स्तके तु कुलस्यान्नमदोषं मनुरब्रवीत् । इति स्वीयजननादिकं यदा दाता न जानाति मोक्ता जानाति तदा दातुरशौचामावेऽपि तदन्नमोक्तुः प्रायश्चित्तादिकं वचनवलात् । यथा-माग्ने ।

अपि दातृत्रहीत्रोश्च स्तके मृतके तथा। अविज्ञाते न दोषः स्याच्छ्राद्धादिषु कथंचन॥ विज्ञाते भोक्तुरेव स्यात्प्रायश्चित्तादिकं कमात्।

मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरम्।

उभाभ्यामपरिक्षाते स्तकं न तु दोषकृत्। विक्षाते भोक्तुरेव स्यात्प्रायश्चित्तादिकं क्रमात्॥ इति।

अत्र अचेतनेषु अशुचिस्वामिकेषु द्रव्येष्वशुचिस्वामिकत्वादेव
कर्मानहृत्वं न तु द्रव्यनिष्ठे शुध्यशुद्धो, तथात्वे एकतरेण द्वात्रा स्वाः
शौचे श्वाते द्रव्याणामशुद्धत्वाचदिवभक्तभ्रात्रन्तरेण कृतं कर्म तैरेव द्रव्ये
रशुद्धद्रव्यकृतत्वाद् व्यर्थे स्यात्। तस्मादशुचेरत्नाद्दाति शुचीन्येष, किः
त्वशुचिना विनियोजितास्यानिधकारिविनियोजितत्वात् फलानर्जकाः
नि, शुचिनाभ्रात्रन्तरेण तु व्यापार्यमाणानि फलजनकान्येवेति मिश्राः।
तद्युक्तम्। तथा स्रति ततः क्रय इव प्रतिग्रहेऽपि दोषो न स्यात्।
स्याच्य क्रीतिरिव प्रतिगृद्दीतरिप कर्मासिद्धिः, प्रतिग्रहीतुरिधकारित्वेन
तद्विनियोजिते फलाभावबीजासम्भवात्। न चानिधकार्यशाचिकर्त्वन
तद्विनियोजिते फलाभावबीजासम्भवात्। न चानिधकार्यशाचिकर्त्वन
दानस्य फलाजनकत्वाचतः प्रतिगृद्दीते स्वत्वमेव नास्तीति दाच्यम्।
शास्त्रीयफलाभावेऽपि स्वत्वस्य लोकिकदानेनापि जन्यत्वेन तत्सम्भव्वात्। एकतरेण स्वात्रत्याद्यपि मन्दम्। साधारणस्वत्वास्पदस्य स्वात्रतत्येण दानायोगात्। असाधारणस्वे अशुचित्वायोगात्। इति दिक्॥
मरीविः।

लवणे मधुमांसे च पुष्पमुलफलेषु च। शाककाष्ठतृणेष्वप्सु दिधसिपंश्पयःसु च॥ तैलोषध्यजिनं चैव पकापके स्वयंग्रहे। पण्येषु चैव सर्वेषु नाशोचं मृतस्तके॥

पक्वं=सक्तुलाजामोदकलड्डुकादि शुष्कमन्नमिति वश्यमाणादिपुराः णदर्शनात्। अपक्कं=तण्डुलादि तत्स्वाम्यनुमत्या स्वयं गृह्यमाणं न दोषाय। अत्र पण्येषु चेति पृथगभिधानात्तेष्वप्यदोषः। लवणादिष्वपकान्तेषु स्वयं प्रद्य प्रव नाशौचम्। तथा च-

आदिपुराणे ।

<mark>छवणं मधु मांसं च पुष्पमृत्</mark>ठफलानि च । काष्ठं लोष्ठं तृणं पर्णे द्धि क्षीरं घृतं तथा॥ औषधं तैलमजिनं स्वयं पण्यं च मूलजम् ।

स्वयं प्राह्मिति छवणादिभिः सर्वेरेव सम्बध्यते । पण्यं च मूछजम शौचिदत्तमिष न दोषाय । मूछजमिति द्रव्यप्राप्तिमृद्यं मूछं वस्माज्ञातं कीतिमित्यर्थः । पण्यपकान्नादिकमिष प्राह्मं मूछजमाकरजमपीति मिशाः। प्रकिपण्डदानमशौचमध्येऽपि कार्यमित्याह ।

शङ्घः ।

दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्मं च । प्रतिपिण्डक्रियावर्जं स्तके विनिवर्तते ॥ अत्र पितृपदं=मृतपरम् । अन्यथा प्रतिपिण्डक्रियापर्य्युदासानुपपतेः । संवर्तः ।

> दशाहानु परं सम्यक् विप्रोऽधीयीत धर्मवित्। दानं च विधिना देयमशुभातारकं महत्॥

अशुमातारकमिति । अशौचकाले यत्पापमुत्पन्नं तत्क्षयायाऽऽशौचान्ते किञ्चिद्देयमिति दर्शयतीति भट्टाः । इदं दानमशौचनिवर्त्तकं देयं, तारकः मित्यनुवादोपलम्मादिति पारिजातः ।

कायिकं वाचिकं युच्च मानसं वापि तुष्कृतम् । त्रिकालसम्ध्याचरणात्त्रसर्वे वित्र नारायेत्॥

इत्यादिना पापनाशकतया बोधितस्य सन्ध्यावन्द्रनस्य पश्चस्ता-पनुत्यर्थे विद्यितस्य पश्चयञ्चस्य चाशोचेऽकरणात् । तत्तत्पापश्चयार्थे किञ्चिद्देयमित्यर्थे इति केचित् ।

अथ यहागुरुनिपाताशौचे विशेषः ।

तत्र-

बृहस्पतिः।

पितर्युपरते पुत्रो मातुः श्राद्धानिवर्तते । मातर्थिप च वृत्तायां पितृश्राद्धाहते समाम्॥

ऋत इति मातुः श्राद्धादित्यत्राप्यन्वेति । अन्यथा पूर्वार्द्धवैयथ्यापते । रिति स्मात्तीः । समा=सम्बन्सरं यावित्रवर्तते । अन्यश्राद्धादिति शेषः। अम्यश्राद्धमपि प्राप्तिपितृलोकशाद्धपरम् ।

प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याञ्जिसेवेत्। नापि दैवं न वा पित्रयं यावत्पूर्णा न वत्सरः॥ इतिदेवीपुराणात्। तेन प्रेतश्राद्धान्न निवृत्तिः। महागुरुनिपाते तु काम्यं किञ्चित्र चाचरेत्। आर्त्विष्यं ब्रह्मचर्यं च आद्धं देवयुतं च तत्॥

दक्षः ।

अन्यश्राद्धं परान्नं च गन्धमार्खं च मैथुनम् । वर्जयेहुरुपाते तु यावरपूर्णो न वत्सरः ॥ मैथुनं=रागप्राप्तमैथुनम् ।

यमः ।

तीर्थयात्रां विवाहं च स्वाध्यायं चान्यतर्पणम् । सम्बन्सरं न कुर्वीत महागुरुनिपातने ॥ महागुरुनिपाते हि काम्यं किञ्चित्र चाचरेत् । विशेषतः शिवपुत्रां प्रमीतिपतृको द्वितः ॥ नापि दैवामित्यत्र दैवपदं सम्ध्यावन्दनादिभिन्नपरम् । यथा-

व्यासः ।

महागुरौ प्रेतीभृते सर्व कर्मा विवर्जवेत्। विवाहं प्रेतकृत्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ तेन नित्यश्राद्धादीनामपि तद्वर्षं नानुष्ठानम्। अथाशौचकालास्पृत्यत्वामिनिर्णयः।

पुत्रस्य कन्याया वा जनने त्रैवर्णिकमातुर्दशाहं शूद्रायास्त्रयोदशाः इमस्पृश्यत्वम् ।

वाह्मणी क्षत्रिया वैश्या प्रस्ता दशभिर्दिनैः। गतैः शुद्रा च संस्पृश्या त्रयोदशभिरेव च॥

इतिबद्धपुराणादिति गौडाः।

मैथिलास्तु । त्रयोदशिमिरित्यसच्छूद्राविषयम् । "स्तिका सर्ववर्णानां दशरात्रेण गुद्धती"ति प्रचेतोवचनं तु त्रैवर्णिकस्तिकासच्छूद्राविषयः मित्याद्वः।

जननाशीचे पितुः सपत्नमातृणां च स्नानात्पूर्वमस्पृद्यत्वम् ,
"स्नानान्तु स्पर्शनं पितुः" इति धंवर्तीयात् । "जाते पुत्रे पितुः स्नानम्" इति
संवर्जवाक्ये पुत्र इत्युपादानात् , नपुंसकस्य स्त्रियाश्च जनने पितुः
स्नानमपि नास्तीति गौडाः । पुत्रे इत्यविवक्षितं निमित्तविशेषणत्वात् ,
तथाचापत्यसामान्योत्पत्तावेव पितुः स्नानादस्पृद्यत्विनवृत्तिरिति दा
सिणात्याः । स्तिकायाः पत्युः सपत्नीनां च स्तिकास्पर्शे स्तिकासममस्पृ
इयत्वम् ।

यदि पत्न्यां प्रस्तायां द्विजः संपर्कमृच्छति। १२ ची० मि० स्तकं तु भवेतस्य यदि विधः षडङ्गावित् ॥

इति पूर्वोदाहतपराशरवचनात् । तेन प्रथमदिने स्तिकास्पर्धे द्वाराः
त्रमेव, दिनान्तरे तु शेषदिनानि यावदस्पृश्यत्वम् । सापिण्डानां तु स् तिकास्पर्धे स्नानमात्रम् । "संस्पर्धे सुतिकायास्तु स्नानमात्रं विधीयते"

इत्याङ्गरोवाक्यात् । जननाशौचमध्ये बालमरणे मातापित्रोईशरात्रादिः
कमङ्गास्पृश्यत्वमुक्तमशौचम् ।

जातमात्रस्य बालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः ।

मातुश्च स्तकं तःस्यात्पिता त्वस्पृद्य एव च ॥
इति कौम्यादिति गौडाः ।

दाक्षिणात्यास्तु-अस्मिन्विषयेऽस्पृद्यत्वं नेच्छन्ति, वचनं व्याख्यातं प्राक् । स्वजात्युक्तपूर्णमरणाद्योचे तु ब्राह्मणानां रथहम् , क्षत्रियाणां चतुरहम, वेदयानां षडहम् , शूद्राणां दशाहं यावदङ्गास्पृद्यत्वम् ।

चतुर्थे ब्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहाने भूभुजाम् । सप्तमे वैदयजातीनां ग्रद्धाणां दद्यमात्परे ॥

इति ब्राह्मात्। अत्र सरणापेक्षया चतुर्थदिनादौ स्पृर्यता, न तु अवणापेक्षया।

चतुर्थेऽहिन कर्नेन्यमस्थिसंचयनं बुधैः। ततः संचयनादृद्धंमङ्गरूपर्शो विधीयते॥ इति संवर्तवचनात्।

अङ्गिराः ।

चतुर्थेऽहिन कर्त्तव्यः संस्पर्शो ब्राह्मणस्य च। पञ्चमेऽहिन राज्ञस्य सप्तमेऽिह विशः स्मृतः॥ दशमेऽहिन शुद्रस्य कार्य्ये संस्पर्शनं वुशैः। इति।

द्शमेऽहिन गत इत्यर्थः । द्शमात्पर इति ब्राह्मे द्शैनात् । खण्डा-शौचे त्वशौचकालतृतीयभागोत्तरं स्पृद्यत्वम् ।

यशौचकालादिन्नेयं स्पर्शनं तित्रभागतः । शुद्रविद्श्वत्रविप्राणां यथाद्यस्त्रप्रचोदितात् ॥ इतिदेवलीयादिति गौडाः ।

मैथिलास्तु-उक्तदेवलीयैकवाद्यतया सर्वत्र चतुर्थेऽहनीत्यादिकं जात्युकाशौचस्य त्रिधा विभक्तस्य प्रथमभागसमाप्तिपरम् । तथाच पूर्णापूर्णशावाशौचमात्र एव तृतीयभागोत्तरं स्पृद्यत्वमाहुः ।

दाक्षिणात्या अप्येवम् । पठान्ति चैते अङ्गिरोवाक्यामित्थम्— चतुर्थेऽहानि कत्तंत्र्यः संस्पर्शो ब्राह्मणस्य च । पकाद्यो त्वन्नगुद्धिद्दिनमध्ययनिकया ।
पञ्चमेऽहिन कर्न्च्यः संस्पर्धः क्षत्रियस्य तु ॥
षष्ठे चाहिन वैश्यस्य विश्वेयं स्पर्धनं बुधैः ।
क्षत्रियस्यानगुद्धिः स्याद् द्वाद्शाहेन नित्यग्धः ।
अर्धमासेन वैश्यस्य द्वाद्शाहेन वा पुनः ॥
दश्येऽहिन शुद्धस्य कार्ये संस्पर्शनं बुधैः ।
मासेनैव तु गुद्धिः स्यात् सुतके मृतके तथा ॥ इति ।

अयं तु विशेषो दक्षिणात्यानां यदि तृतीयभागेऽस्थिसश्चयनं जातं तदैव तृतीयभागे, यदि तु सप्तमादिदिने सञ्चयनं क्रियते तदा तस्य स श्चयनस्योपरिष्ठादेव स्पृश्यत्वम् । तथा च—

देवलः ।

दशाहादितिभागेन कते सञ्चयने कमात्। अङ्गस्पर्शनमिच्छन्ति वर्णानां तस्वद्शिनः॥ त्रिचतुःपञ्चदशिमः स्पृश्या वर्णाः कमेण तु। भोज्यान्नो दशभिविपः शेषा द्वित्रिषहत्तरैः॥ इति।

अस्थिसश्चयने कते सित द्शाहानृतियमागेन गतेन वर्णानां कः माद्रइस्पर्शनामिन्छान्ति तदेव विवृणोति त्रिचतुरित्यादि । किश्चिद्रधिकौद्धिः भिर्माह्मणस्तथैव चतुर्भिः क्षत्रिय इत्यादि बोध्यम् । कर्मानधिकारलः क्षणमश्चौचमाह भोज्यान इत्यादि । द्यन्तरैर्द्शाभिः क्षत्रियः । त्रयुत्तरेर्द्शद्शः भिर्नेद्द्यः, त्रिषड्णाद्यात् दुत्तरेर्द्धाद्शाभिः शुद्ध इति त्रिपदावृत्या व्याष्ट्रियम्। तथाचाशौचकालाद्यत्तियभागापगमसञ्चयनातुष्ठानयोर्मिलितः योरेवाहपृद्यत्वापहारकत्वं न त्वेकैकस्य, एवं चतुर्थेऽहनि कर्नव्य इत्याः द्याद्विरोवाक्येऽपि सञ्चयोष्युपलक्षितो द्रष्टव्य इति । तद्त्र देशभेदव्यवस्थयेवाविरोधो बोध्यः । मिताक्षरायां—

स्मृत्यन्तरम् । "सद्यःस्पृद्यो गर्भदासो मक्तदासस्रयहारुखुः ॥ इति । अथ सग्रःशोनम् ।

तत्र यद्यपि न सद्यः शब्दार्थः "सद्यः सपि तत्क्षणे" इत्यामिधानिकः सुक्ष्मः कालः, येषां वित्रभृतीनां याद्यवस्त्रयेन सद्यःशौचमुक्तम् ।
तेषामेव पराशरेण "राज्ञां च स्तृतकं नास्ति वितनां न च सित्रणाम्" इत्यनेनाशौचामावस्य द्शितत्वात् । नाष्यशौचामावः । "सद्यःशौचं तथैकाह" इत्यादिना दक्षण सद्यःशौचेन समं दशिवधाशौचस्योक्तरमात् ।
अशौचामावपत्वे दशिवधत्वव्याधातात् । तथापि यत्र पातित्यादिनि-

मित्तं तत्तरकभीनिमित्तं वा सद्यःशौचाभिधानं तत्राशौचाभाव एव सः द्यःशब्दार्थः। यत्र च बालादिविषये सद्योऽभिधानं तत्र तत्क्षणमात्रं तः दर्थः। अत एव तत्र रन्धनस्थालीत्यागः स्नानं च। यत्र तु युद्धादिहते पिण्डादिदानमस्ति तत्राहोरात्रार्छः "सद्यः पदार्थः। समानेऽहिन सद्य" इति द्युत्पत्तेः।

द्विसन्ध्ये सद्य एव स्यात् त्रिसन्ध्येकाहिकः स्मृतः। द्वावहावेकरात्रिश्च पक्षिणीत्यभिश्चीयते।

इति गोभिलभाष्ये भहनारायणिलाजितवचनाञ्च । तञ्चाई दिनमात्रं रात्रिमात्रं च । पतदेव कवित्सल्योतिःपदेनोच्यते यथा "प्रेते राजीन सज्योतिः" इति बोध्यम् । तत्र—

याज्ञवल्क्यः।

ऋत्विजां दीक्षितानां च (१)यज्ञकर्मणि तिष्ठताम् । सिन्नवित्रश्रद्धचारिदात्व्रह्मचिदां तथा ॥ दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविष्ठवे । अपाद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते ॥

ज्योतिष्टोमादियश्चेषु ऋत्विजां मधुपर्कदानोत्तरकाले यदि ऋत्वि-क्सिपण्डादिजननमरणे भवतस्तदा तेषां ऋत्विजां बश्चानुष्टानार्धमः श्रोचं नास्ति। अत एव स्मृतिः।

गृहीतमधुपकं स्य यजमानात्तु ऋत्विजः। पश्चाद्शोचे पतिते भवतीति विनिश्चयः॥ इति।

तथा यजमानानां स्रोमयागे दीक्षणीयेष्टौ कतायां दीक्षितत्वं मवित तेन दीक्षणीयेत्युत्तरं यजमानस्य यत्कर्ज्वं तत्र नाद्यौचम् । यद्यपि "वैन्तानेषासनाः कार्य्यो" इत्येतावतेव दीक्षितकर्मण्यप्यधिकारसिस्रे दीक्षित्रव्याम् व्यर्थम् , तथापि त्यागातिरिक्तेषु याजमानपदार्थेष्वपि कर्तृः त्यस्यर्थे पुनर्वचनमिति मिताक्षराकारः । एवं सत्रिणां नित्यप्रवृत्तानामः स्रदाने, वितनां चान्द्रायणादिव्यतानुष्ठानाय प्रवृत्तानां व्यतानुष्ठाने, वद्यान्यमध्यमानुष्ठाने, वित्यं दास्यामीति कृतसङ्कत्यानां गोहिरण्यादिद्याने, वद्यविद्यात्मसाक्षात्कारिणां कचिद्य्यद्यौचं नास्ति । दाने प्रारब्धे, विवाहे च प्रकान्ते यञ्चसमाप्तौ ब्राह्मणमोजनेऽद्यौचं नास्ति । दाने प्रारब्धे, विवाहे च प्रकान्ते यञ्चसमाप्तौ ब्राह्मणमोजनेऽद्यौचं नास्ति । देशविष्ठेव=राष्ट्रमङ्गे । तथा काष्ट्यां प्राणसञ्चयक्षपायां दुर्भिक्षाद्यापद्यक्षप्रः

<sup>(</sup>१) यिश्वयं कर्म कुर्वतामिति मुद्धितयाज्ञवल्क्ये पाठः ।

तिम्रहादो स्तकं नास्तीत्यर्थः । अत्र यद्यपि सद्यःशौचपद्स्य तत्तःकर्मः ण्यशौचाभावपरत्वाद्यत्विग्दीक्षितादीनां स्नानमपि नास्तीति प्रतीः यते । तथा च—

जाबालिः।

ब्रह्मचारिणि भूपे च यतौ शिविपनि दीक्षिते। यज्ञे विवाहे सन्ने च स्तकं न कदाचन॥

दाक्षिणात्यधृतं -रमृत्यन्तरम् ।

नैष्ठिकानां वतस्थानां वतीनां ब्रह्मचारिणाम् ।
ंनाञ्चों स्तकं प्रोक्तं शांवे चापि तथैव च ॥ इति ॥
तथापि श्रोते कर्माणे तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाष्नुयादिति वचः
नादृत्विद्धितयोभेवत्येव स्नानं ब्रह्मचारिणस्तद्गुष्ठानं शवानुगमः
नादिक्रतमेव, यतेनांस्त्येव स्नानम् । आचारोऽपि तथैवेति बोध्यम् ।
आदिप्राणे–

गृहीतमधुपर्कस्य यजमानाच्च ऋत्विजः। पश्चादशीचे पतिते न भवेदिति निश्चयः॥ तद्वरगृहीतदक्षिस्य त्रैविद्यस्य महामखे। स्नानं त्ववभूथे यावचावचस्य न विद्यते॥ निवने क्रच्छहोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने। गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्याचित् ॥ निमन्त्रितेषु विषेषु प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि। निमन्त्रणाद्धि विप्रस्य स्वाध्यायाद्विरतस्य च॥ देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशोंचं विद्यते क्वचित्॥ नैष्ठिकस्याथबान्यस्य भिक्षांधे प्रस्थितस्य च। वानप्रस्थस्य चान्यत्र साधिकारस्य सर्वदा॥ प्रतिष्रदाधिकाराच्च निवृत्तस्य न विद्यते। गोमङ्गलादौ वैश्यानां रक्षाकालात्ययादि ॥ अपि दातृत्रहीतोश्च सुतके मृतके तथा। अविज्ञाते न दोषः स्याच्छ्राद्वादिषु कदाचन। विज्ञाते भोक्तुरेव स्यात्प्रायश्चित्तादिकं क्रमात ॥ भोजनाईं तु सम्भुक्ते विपैद्दीतुर्विपद्यते । यदा कश्चित्तदोच्छिष्ठशेषं त्यक्त्वा समाहिताः॥ आचम्य परकीयेन जलेन शुचयो ब्रिजाः।

न भवेदिःयादिनाऽशौचिमिति वश्यमाणमन्वेति। गृहीतमधुपर्कस्येत्यनेन मधुपर्कप्रहणात् पूर्वे वरणे कृतेऽप्यशौचमस्तीति दर्शयति । महामखेर सोमयागे दीक्षणीयेष्ट्यचरकालमवभृथस्नानपर्यन्तमधीतवेदत्रयस्य यः जमानस्याशौचाभावः। प्राजापत्यादिकुच्छ्रे समाप्ते नैमित्तिकेषु काम्येषु च होमयागदानजपेषु समाप्तेषु तत्समपूर्णार्थमवश्यं ब्राह्मणा भोजनीया इति गृहीतिनयमो यस्तस्याशौचेऽन्यकुलजातानामपि भुञ्जानानां न दोषः। तथा श्राद्धार्थं ब्राह्मणवरणिक्रययैव श्राद्धकर्मार्थ्यं भवति। पवं च पितृभिरिधिष्ठतेषु ब्राह्मणेष्वध्ययनविराहितेषु सत्यु कवाचिद्यि दातुर्भोक्तुर्वा जननाशौचिमिति हारलता। वस्तुतो निमन्त्रितेषु विपेषु सत्यु भोक्तृणां विप्राणां नाशौचं, प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि स्रति श्राद्धकर्तुं नश्रीचम्। अत्र प्रारम्भः पाकिकिया। तथा च-

लघुविष्णुः।

वतयब्रुविवाहेषु श्राद्धे होमार्चने जपे। प्रारब्धे सुतकं न स्यादनारब्धे तु सुतकम्॥

प्रारम्भश्च तेनैवोकः।

प्रारम्भो वरणं यञ्चे सङ्करूपो वतज्ञापयोः । नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ इति ।

नेष्ठिकस्येति । नेष्ठिकस्य ब्रह्मचारिणोऽन्यस्य चतुर्थाश्रमिणोऽशौचिभिः क्षा ग्रहणे न दोषः । उपकुर्वाणकब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य चाद्योचिभिक्षाः ब्रहणे दोषोऽस्त्येव । तथा वानप्रस्थस्य वन्यफलमूलादिभिनिर्वाहाभावे प्रामाद्ष्यासभिक्षाप्रहणं विहितम् , तेन वनाद्न्यत्र प्रामे भिक्षाधिकाः रिणो वानप्रस्थस्याशौचिमिक्षाप्रहणे दोषोऽस्त्येव । तथा सर्वधा प्रति-ग्रहानेवृत्तस्य भिक्षामात्रवृत्तेरशौच्यन्नग्रहणे न दोषः। तथा वैद्यानां गीः ऽजाविस्वस्त्ययनिकयायामधौचामावः। अन्यथा त्वधौचसमाप्तिप्रतीः क्षाया उपसर्गव्याध्यादिभिरत्यन्तपीडने रक्षाकालोऽतिक्रम्येत । तथा यदा दातुरशीचं भोक्तुर्वा दातुभोक्तुभ्यामुभाभ्यामपि न ज्ञायते तदा श्राद्धभोजने स्वस्त्ययनादिभोजने चाभयोरपि दोषाभावः। यदा त्वशीचं स्वीयं दाता न जानाति, भोका तु जानाति तदा लोमाद् भुञ्जानस्य भोकतः प्रायश्चित्तमशोचं च दातृतुल्यमशौचोत्तरकाळं प्रायश्चित्तमित्यर्थः। भोजनाई दिवाति विभैभोजनाई सम्मुक्ते सति दातुः कश्चिचादि विपचते भ्रियते तदा भुक्तशेषं त्यक्तवा विष्राः परकीयजलेनाचम्य शुचयो भवः न्तीत्यर्थः। इदं श्राद्धातिरिक्तभोजनविषयम् । तदाशीचे दोषाभावस्य प्रागुकत्वात्।

पराशरः ।

कारवः शिहिपनो वैद्या दास्रीदासास्तथैव च । राजानो राजभृत्याश्च सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥

कारवः=सूपकारादयः। शिल्पनः=चित्रकाररजकादयः। वैगाः=चिकिः
रसाकाः चिकित्सायाम् । दाधीदासाः=कर्मकराः स्वकर्माणे। राजानो भूपतयो
राजकार्ये, राजभृत्याः=राजसेवकाः राजाऽऽश्वापितार्थकरणे। सद्यःशौचाः
सद्यस्तत्क्षण एव शौचं शुद्धिर्येषामेवंभृता अशौचराहिता एवेश्यर्थः। अत्र
सद्यःशौचशब्देनासाव एवोच्यते इति रत्नाकरादयः। अयं च शौचामाव
स्तत्तदसाधारणकर्मण्यस्पृद्यत्वप्रतिषेषक्रपो बोध्यः, न तु सर्वेषु दान
श्राद्धादिधमेकुत्येष्वशौचासावः। तथा च—

विष्णुः ।

अशों न राज्ञां राजकर्माण,न व्यतिनां व्रते,न सित्रणां सत्रे न काकणां स्वकस्मेणि, न राज्ञामाज्ञाकारिणां, न देवप्रतिष्ठाविवाहयोः पूर्वसम्भृ तयोः।

वितनामार्डधवतानाम् । सित्रणामश्रदाने कृतसङ्करणानां पूर्व सः स्मृतयोः प्रारब्धयोः ।

आदिपुराणे ।

सुपकारेण यत्करमं करणीयं नरे बिह ।
तदन्यो नैव शकोति तस्माच्छुद्धः स सुपछत् ॥
शिलिपनिश्चित्रकाराद्याः कमं यत्साधयन्त्युत ।
तत्कर्म नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धः स्वकर्मणि ॥
दास्यो दासाश्च यत्कर्म कुवैन्त्यपि च लीलया ।
तदन्यो न क्षमः कर्त्तुं तेन ते शुचयः स्मृताः ॥
राजा करोति यत्करमं स्वप्ने प्रतस्यस्य तत्कथम् ।
पवं सति नृपः शुद्धः संस्पृद्यो मृतस्तके ॥
यत्करमं राजभृत्यानां हस्त्यद्वगमनादिकम् ।
तन्नाहित तस्मादन्यस्य तेन ते शुचयः स्मृताः ॥

मनुः—

राह्यो माहात्मिके स्थाने सद्यःशीचं विधीयते। न राज्यभ्रष्टस्य। यतो न्यायान्यायानिकपणेन प्रजारक्षार्थ धर्मासनेऽवस्थानम शौचाभावकारणम्। एषां तत्तत्कर्मण्येवाशौचप्रतिषेधात् सन्ध्यावन्द्-नाद्यात्मकादृष्टार्थकर्मणि स्वजात्युक्तमेवाशौचामिति मन्तन्यम्। गुद्धिविवेके।

विवाहयञ्जयोर्भध्ये स्तके सित चान्तरा। शेषमञ्ज परैर्देयं दातृन् भोक्तुँश्च न स्पृशेत्॥ विवाहे यञ्जे च प्रकृते मध्येऽशौचे सित शेषमञ्जं परद्वारा दाययेत्। एवं सित दातृन् भोक्तृन् न स्पृशेत्, दोष इति शेषः।

> देवे भये समुत्पन्ने प्रधानाङ्गे विनाशिते । पूर्वसङ्कृदिपते चार्थे तस्मिन्नाशौचिमिष्यते ॥

दैवेमये-दुर्भिक्षोपसर्गमरणादौ जाते प्रधानाष्ट्रे-नृपतौ परचकेण नाशिते राष्ट्रोपण्ठवे सति जात्युक्तमशौचम्। एवं पूर्व सङ्कत्थितं यश्किञ्चित्पुष्कः रिण्यादिधर्मकार्थ्यमाशौचात्पूर्वमार्ब्धं तत्र नाशौचिमत्यर्थः।

स्मृत्यन्तरम् ।

सदास्पृत्रयो गर्भदासो भक्तदासस्त्रयहाच्छुचिः । स्वदास्यां जातो गर्भदासः स्वसपिण्डमरणनिमिचाघौचे सति अन-न्यसाध्यतच्तकर्मणि सद्यः स्नात्वैवास्पृत्रयत्विनृचिमान् भवति । एवं गर्भदास्या अपि बोष्यम् । तथा च ।

प्रागुक्तादिपुराण ।

दास्यो दासाश्च यत्कर्म कुर्वन्त्यपि च लीलया। तदन्यो न क्षमः कर्न्तु तस्मात्ते ग्रुचयः सदा॥ इति।

बृहस्पतिः।

दासान्तेवासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्र वासिनः ।
स्वामितुरयेन शौचेन शुद्धान्ति मृतस्तके ॥
दासा=गर्भदासभक्तदासभिन्नाः ।

गृहजातस्तथा क्रीतो छन्धो दायादुपागतः। अनाकालभृतस्तद्धदाहितः स्वामिना च यः॥ मोक्षितो महतश्चणांदुद्धप्राप्तः पणे जितः। तवाहमित्युपगतः प्रवज्यावस्तिः कृतः॥ मक्तदासश्च विश्वेयस्त्रचैव वडवाहृतः। विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पश्चदश स्मृताः॥

इति नारदोका प्राह्मा । अन्तेवासी च तदुको प्राह्मः । यथा— स्विधिवपमिच्छन्नाहर्तुं बान्धवानामनुश्चया । आचार्यस्य वसेदन्ते कालं कृत्वा सुनिश्चितम् ॥ आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तमोजनम् । न चान्यःकारयेत् कर्म्म पुत्रवच्चेनमाचरेत्॥ शिक्षयन्तमसन्तुष्टमाचार्य्यं यः परित्यजेत्। बलाद्वासयितव्यः स्याद्वधवन्धौ च सोऽईति ॥ इति । शिक्षितोऽपि छतं कालमन्तेवासी निवर्चते ॥ इति । उत्तमस्त्वायुधायोक्ता मध्यमस्तु कृषीवलः। अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो भृतः॥

इति भृतकोऽपि तेनोकः । शिष्यो विद्यार्थी चात्रान्तेवासितुः

ल्याचरणों प्राह्यः, तत्साहचर्यात्।

दास्यास्तु स्तिकाया अस्पृश्यत्वमपि मासपर्यन्तमेव । तदाह-अङ्गिराः ।

दासी दासश्च सर्वो वे यस्य वर्णस्य यो भवेत्। तद्वर्णस्य अवेच्छोचं दास्या मासं तु स्तकम्।

अत्र बृहस्पत्याङ्गरोवचनाभ्यामपि सत्येव शूद्रत्वादिनिमित्ते स्व-सिपण्डमरणादिनिमित्तमासाद्यशाचे दासत्वादिनिमित्ता स्वामिकार्ये स्पृश्यतेच प्रतिपाद्यते।

मुळकर्मकराः ग्रद्रा दासीदासास्तर्थेव च। स्नाने द्यारीरसंस्कारे गृहकर्मण्यदूषिताः॥

इतिवचनेन कार्यविशेषे शुद्धौ प्रतिपादितायामपेक्षिततत्सम्पादकः

कालविशेषसमर्पणे लाधवादिति दक्षिणात्याः।

वाचस्पतिभिश्रास्तु-दासादासीस्वाना स्वामिस्रिपण्डमरणादिनिमित्तः मेवाशीचं स्वामिसमकालमत्र प्रतिपाद्यत इत्याहुः। तन्मन्दम्। पूर्वोक्तः युक्त्या तत्तत्कर्मणि स्पृश्यत्वलक्षणगुद्धिपरत्वेनैव शौचगुद्धिपद्योदपः पत्ती कर्माधिकार स्वरूपतत्परत्वाभावात् । तत्परत्वेऽपि अशौचानुवादेन कालविद्योषमात्रविधानेन लाघवात्। प्राप्ते स्वसपिण्डमरणानिमित्ताशीच एवायं कालसङ्कोचः। न हि स्वामिसपिण्डमरणे दासादीनामशौचप्राः पकमस्ति । शिष्यान्तेवासिनोर्गुरुमरणे त्रिरात्रादिवत् स्वामिमरणे दासादेः स्वामितुल्यमन्यवाद्योचं तद्वोधकवचनान्तरसत्वेन न वार्यते। न चोक्तवचनयोरेव तद्वोधकत्वम्, एकत्र गुरुमरणनिमित्तत्रिरात्राद्यशौचः भागिशिष्यान्तेवासिसमभिष्याहाराद्, अन्यत्र दास्या मासस्तु स्तकमित्ये-तत्समभिव्याहारात्। न च पत्नीनां दासानामानुलोम्येन स्वामितुव्यमाः शौचं, मृते स्वामिन्यारमीयमिति विष्णुवचने पत्नीनां स्वामिसापिण्डमरणे स्वामितुल्याशौचप्रतिपादनाद् दासानामपि तत्रैव तथ्पतिपादनामिति वाः व्यम् । पत्नीनामपि स्वसपिण्डमरण एव स्वामितुव्यास्पृश्यत्वप्रतिपाः दनात्। तस्मात्स्वामिमरणे तत्सपिण्डमरणे वा स्वामितुल्यमशौचामिति नैषां वचनानामर्थः , किं तु प्रागुक्त प्रवेति दाक्षिणात्याः । तिव्चन्त्यम् ।

बृहस्परयादिवचनस्य स्वामिनो ब्राह्मणादेर्याचन्त्याचीचिद्वनानि तावदिनविगमे स्पृश्या भवन्तीत्यर्थे अशौचिद्वनानीत्यत्राशौचिद्वन्दार्थो यघरपृश्यत्वं, तदा भक्तदासातिरिक्तत्विविश्वा व्यर्था, कर्मानिधिकारलक्षणं
चेदन्तेवास्यादीनां विरोधः। तस्माद्वहस्पतिवचनेन दासादीनां स्वामिगृहवासतद्गृहभोजनादिकं कुर्वतां तत्सिपण्डमरणे तत्तृव्याशौचप्रतिपादनं युक्तम्। अन्तेवासिनः स्वगृहे दत्तभोजनत्वोक्तस्तत्सहचरितदासादीनामपि तत्तत्प्राप्तेः। अङ्गिरोवाक्ये च "दास्या मासस्तु सूतक"मिस्यत्र सूतकपदार्थों नास्पृदयत्वं "स्रुतिका सर्वचर्णानां दशरावेण शुद्धाति"
स्त्यादिना दशरावेणेव सर्ववर्णस्तिकानां स्पृदयत्वात्, किन्तु कम्मोनधिकारलक्षणमशौचं शुद्धिपदार्थोऽप्येतद्दभाव एवति न स्पृद्यत्वं तद्र्थः। भर्तृजननादौ दासादरशौचं स्पृष्टमाह—
देवलः।

जनने मरणे नित्यमाशुच्यमनुषावति । सपिण्डान्मातृबन्धुश्च यत्र कचन गच्छतः॥ योनिश्चातिद्विजेष्विष्टमाशुच्यं सहवासिषु । भर्तृगुर्वोरशाचिं स्यान्मृत्युप्रस्रवकारणम् ॥ कारणाद्वच्छति प्रेष्यं तदाशुच्यं न तान् वजेत् ।

अत्र मातृबन्धुयोनिद्विजसहवासिगुरुषु मरणाशौचस्य सम्बन्धः,
योग्यत्वात् । मृत्युप्रसवकारणमशौचं प्रेष्यं गच्छतीति सम्बन्धः ।
यत्र क्वचनेति देशान्तरमृतानामप्यशौचं दर्शयति । योनिज्ञातिद्विजेष्वत्यत्र
द्विजशब्दः प्रत्येकमभिस्मब्द्यते । योनिद्विजा योनिसम्बन्धाः पैतृष्वस्नयमातृष्वस्नयभागिनेयाद्यः। क्षातिद्विजाः समानोद्दकाः सगोत्राश्चा भतृंगुर्वेतिति
भतृंसम्बन्ध्यशौचं प्रष्याणां गुरुसम्बन्धि शिष्याणाम्। भर्तृसम्बन्ध्यशौचे विशेषमाह । कारणादिति । कारणादेकत्र वासादितः । तदाशुच्यमिति प्रष्यः
सम्बन्ध्यशौचं भर्तृगामि न भवतीत्यर्थः । शिष्यादेखिरात्राद्यशौचं
चेकत्र वासाद्वै "गुरोः वेतस्य शिष्यत्वे"त्यादिवाक्यात् ।
दिति श्रीमत्सकळसामन्तचकच्युडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकमः

लश्रीमन्महाराजाधिराजप्रतापरुद्रतनूजश्रीमन्महाराजमधुकरसाह-सृतुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवलयवसुन्धराहृद्यपुण्ड-राकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहदेवोद्योजितश्रीहंसपण्डिता-त्मजश्रीपरशुराममिश्रसृतुसकलविद्यापारावारपाराणधु-

रीणजगद्दारिद्यमहागजपारीन्द्रविद्वरजनजीवातुश्री मन्मित्रमिश्रकृते श्रीवीरमित्रोदयाभिधनिबन्धे शुद्धिप्रकाशे सशीचनिर्णयः।

## अथ भूमिश्चादः।

देवलः ।

पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्या विशुद्धाति।
दुष्टा द्विधा त्रिधा वापि शोद्धते मलिनेकधा॥
दहनं खननं भूमेरुपलेपनवापनम्।
पर्ज्ञन्यवर्षणञ्चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम्॥

अस्यार्थः। अपवित्रा भूमिस्तावस्त्रिधा, अमेष्या, दुष्टा, मलिना च। तः त्रामेष्या दहनादिभिः पञ्जभिष्पघातबहुत्वे, चतुर्भिस्तद्वपत्वे शुद्धाति । एवमग्रेऽपि। दुष्टा दहनादिभिस्त्रिभिः, खननलेपनाभ्यां द्वाभ्यां वा। मलिना एकधोपलेपनेन शुद्धाति । वापनं मृदन्तरेण पूरणम् । तत्रामेष्यामाह ।

चाण्डालैरुषितं यत्र यत्र विन्यस्यते शवः। विष्मुत्रोपहतं यञ्च कुणपो यत्र हह्यते॥ एवं कङ्मलभूयिष्ठा भूरमेध्येति लक्ष्यते।

दुष्टामाह ।

क्रिमिकीटपदश्लेपैर्दूषिता यत्र मेदिनी। द्रप्सापकर्षणैः श्लिमेर्वातैर्वा दुष्टतां वजेत्। द्रप्सं=घनीभूतं इलेष्मादिमलम्।

मिलनामाह।

नखदन्ततन् ज्ञात्वक्तुष्पांशुरज्ञोमलैः । भस्मपङ्कतृणेर्वापि प्रच्छन्ना मलिना भवेत् ॥

तनूजं=लोम।

याज्ञवत्क्यः।

भृग्रुद्धिर्मार्जनाहाहात्कालात् गोक्रमणादपि । स्रेकादुरलेखनालेपाद् गृहं मार्जनलेपनात् ।

सन्मार्जन्या तृणपांद्वादिनिरसनं मार्जनम् । कालो यावता कालेनापावित्रयहेतुगम्धलेपक्षयो भवति तावत् । सेको=जलेन प्रक्षालः नम् । उल्लेखनम्=खनित्वा किंखिन्सृद्यनयनम् । गृहस्य पृथगुपादानं संमार्जनलेपनयोः प्रतिदिनप्राष्ट्यर्थम्। अत्र यत्र चिरकालं चाण्डालादेः स्थितिः, नरादिद्दाहो वा तत्र मार्जनादेः समुख्येनान्यत्र विकल्पेनाः ग्रुचिसंपर्कनिर्दरणसामर्थापेक्षयोपादानं बोध्यम्।

मनुः ।

संप्रार्जनेनाङ्जनेन सेकनोव्लेखनेन च। गवां च परिवासेन भूमिः गुड्यति पश्चभिः। अन्येषाममेध्यालिप्तविषयत्वम् । तथा—

निर्णयामृते।

गोचर्ममात्रमञ्ज्विन्दुर्गोः शोधयति पातितः । समुदमसमुदं वा यत्र लेपो न दश्यते ॥

समूढं=कृतसम्माजनम् । असमूढम्=अक्वतसम्माजनम् । गोः पृथिव्याः
प्रदेशं पतितोऽव्विन्दुः=उदकविन्दुः शोधयतीत्येकोऽर्थः । यद्गा गोरव्विन्दुः गोपुच्छस्पृष्टोदकविन्दुः गोपुच्छस्पृष्टोदकसेके कृते एकविन्दुना
गोचर्ममात्रं भूभागः शुद्धो भवतीत्यर्थः।यत्रैकादश गाव उपविश्वन्ति
तावान् भूभागो गोचर्म ।

यमः ।

खननात्पूरणाद्दाहारुळेपनादामिमर्षणात् । गोभिराक्षमणात् काळाद् भूमिः शुद्धति सप्ताभिः ॥

बौधायनः ।

घनायाः भूमेरुपद्यातउपलेपनम् । शुषिरायाः कर्षणम् । क्लिशायाः समेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम् । धना निविद्या, अस्विच्छिद्रेति यावत् । उपधाते इति षष्ठधन्तमात्रेण सम्बध्यते । शुषिरा स्विच्छद्रा । क्लिशाः समेध्याऽऽद्री समेध्यमाहृत्य आकृष्य प्रच्छादनं शुद्धमृदन्तरेण पूरणम् । वृहन्मनुः ।

द्वशुद्रपतिताश्चान्त्या मृताश्चेद् द्विजमान्दिरे । शौचं तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ दशरात्राच्छुनि मृते मासाच्छ्रद्वे भवेच्छुचिः । द्वाभ्यां तु पतिते गेहमृते मासचतुष्ट्यात् ॥ अत्यन्त्ये वर्जयेदेहिमत्येवं मनुरव्रवीत् ।

द्वाभ्यां मासाभ्याम् । अन्त्यो=म्लेच्छः । अत्यन्त्यः इवपाक इति

यमः ।

द्विजस्य मरणे वेश्म विद्युद्धति दिनत्रयात् । दिनैकेन बहिर्भूमिरग्निप्रोक्षणलेखनैः॥

वथोक्तकालोत्तरकर्त्वयमाह—

संवर्तः ।

गृहशुद्धि प्रवश्यामि अन्तस्थशवदृषिते । प्रोत्सुज्य मुण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथैव च ॥ गृहादपास्य तत्स्वं गोमयेनोपलेपयेत्। गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाऽऽन्नापयेद् बुधः॥ ब्राह्मणैर्मन्त्रपूर्तेश्च हिरण्यकुशवारिभिः। सर्वमभ्युक्षयेद्वेश्म ततः शुद्धत्यसंशयम्॥

अत्र मन्त्रोऽनादेशाद्वायत्री।

यमः ।

ब्राह्मणावसथै भूमिर्देवागारे तथैव च । मेध्या चैव सदा मन्येत् गवां गोष्ठे तथैव च ॥ एतेषु या भूमिस्तां मेध्यां मन्योदिस्यर्थः । अनुपहतविषयं चैतत् ।

ब्रह्मपुराणे ।

देवानां प्रतिमाश्चापि वेश्मान्यायतनानि च।
बाह्यमाभ्यन्तरं शस्तं भूमेरुद्धृत्य शास्त्रवत्।
ततस्तोयेन गोभिश्च दाहोल्लेखनमार्जनेः ॥
शोधनीयाश्च मन्त्रेश्च सरलैः पश्चभिश्च भूः।
उद्धृत्य मृतिकाण्लाच्या पवित्रेण जलेन च॥
प्रामादण्डशतं त्यस्त्वा नगराच्च चतुर्गुणम्।
भूमिः सर्वत्र शुद्धा स्यात् यत्र लेपो न दश्यते॥

मरीचिः।

गृहेष्वजातिसंवेशे शुद्धिः स्यादुपलेपनात्। संवासो थीद जायेत दाहतापैविंनिर्दिशेत्॥

अजातिः=चाण्डालः । उत्तमजातिनार्यामधमजातिपुरुषाज्ञातो जातिहीन इत्यन्ये । संवेशः=प्रवेशः । संवासोऽवस्थानम् । याज्ञवस्मयः ।

> रध्याकईमतोयानि स्पृष्टान्यस्यश्ववायसैः। मारुतार्क्केण शुद्धान्ति पकेष्टकचितानि च॥

अन्सः=चाण्डालः।

वापीकूपतड़ागेषु कूपोद्यानवनेषु च। द्विःसप्तमार्जनं कृत्वा परिशुद्धिर्विधीयते॥

बोधायनः।

थनेकोद्वाह्य दाहिदाले भूमिसमे इष्टकाश्च सङ्कीणीभूताः। परस्परः सम्बद्धा इत्यर्थः।

पराशरः।

रथ्याकर्मतोयानि नावः पन्थास्तुणानि च।

स्पर्शनाज प्रदुष्यन्ति पकेष्टकचितानि च॥

## अथोदकशुद्धिः।

तत्र मनुः।

आपः शुद्धा भूमिगता (१)वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत् । अन्यासाश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः॥

गोस्त्तियोग्या आपः शुद्धभूगता गन्धादिमत्यो अमेध्याव्याताः शुद्धा भवन्ति, भूमिगता इति शुद्धभूसम्बन्धवात्तये न त्वन्तारिक्षगानां निवृत्तये इति कुल्द्धकम्हः।

विष्णुः।

भूमिष्ठमुदकं शुद्धं वितृष्णा यत्र गौर्भवेत्। अवाप्तं चेदमेध्येन तद्वदेव शिलागतम् ॥

शङ्घः।

भूमिष्टमुदकं गुद्धेच्छुचि तोयं शिलागतम् । गन्धवर्णदसैंद्वंष्टेवींजेतं यदि तद्भवेत् ॥

बह्मपुराणे।

भुमिष्ठमुदकं गुद्धं गन्धवर्णरसान्वितम् । केशास्थिशवविषम्बसंयोगैठाउँसतं यदि ॥

याज्ञवल्क्यः।

श्विगोत्तिङ्चोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । प्रकृतिस्थमविङ्कतद्भपरसम् । महीगतं=विशुद्धभूगतम् । देवलः ।

> अविगन्धा रस्रोपेता निर्मिलाः पृथवीं गताः । अक्षीणाश्चेव गोः पानादापः ग्रुद्धतराः स्मृताः ॥

अविगन्धा=विगहितगन्धरहिताः।

उद्घृता वा प्रशस्यन्ते शुद्धेः पात्रर्यथाविधि ॥ एकरात्रोषितास्तास्तु त्यजेदापः समुद्धृताः।

अत्र रात्रिगतमेकत्वमविवक्षितम् , पर्य्युसितस्वमात्रं विवक्षितम् । एवमग्रेऽपि ।

तथा।

अञ्चानामपां नास्ति प्रकृतानां च दूषणम् । स्तोकानामुद्धृतानां च कदमलेर्दूषणं भवेत् ॥ प्रकृतानां=पर्वतिनिर्द्धरकपाणाम् । तथा । अञ्चोभ्यानि तद्वागानि नदीवाप्यः सरांसि च ।

<sup>(</sup> १ ) बितृष्णा यत्र गौर्भवेत् । इति पाठान्तरम् ।

करमलाशुचियुक्तानि तीर्थतः परिवर्जयेत् ॥
क्रमलं=श्वादि । अश्विः=विण्मूत्रादि । तीर्थं=जलावतरणमार्गः ।
सप्तम्यन्तात्तिः । करमलाशुचियुक्तावतारदेश दृःयर्थः ।
येषामभक्ष्यं मांसं च तच्छरीरैर्युतं च यत् ।
वापीकूपतडागेषु जलं सर्वं च दुष्यति ॥
श्वरीरैः=मृतशरीरैः । उत्तरवचने कुणपग्रहणात् ।
यथा ।

सकर्षमे सकुणपं तेभ्यस्तोयमपास्य तत्। प्रक्षिपेत् पञ्चगव्यं च समन्त्रं सर्वशुद्धिकृत्॥ अपास्य कुणपं तेभ्यो बहुतोयेभ्य एव वा। श्वतं षण्ट्यथवा त्रिंशत्तोयकुम्मान् समुद्धरेत्॥ पञ्चगव्यं ततस्तेषु प्रक्षिपेन्मन्त्रपूर्वकम्।

वापी=ससोपाना । निःसोपानः कूपः। तडागः=पद्माकरः। शतादि जलाः हपत्वाद्यपेक्षया, अत्यदपजलस्य सर्वोद्धाराभिषानात् । पैठीनसिः।

गन्धवर्णरस्तेर्युक्ताः ग्रुद्धा आपो भूमिगताः यत्र गौः वितृष्णा भवति, विपर्यस्तं महोदकमपि वर्ज्यम् । प्रकृताः दन्यथाभूतं विपर्व्यस्तम् । स्वद्वारीतः ।

प्रपजलं नीरघटस्य चैव द्रोणीजलं कोशविनिर्गतं च। पीत्वावगाहेत जलं सवासा उपोषितः शुद्धिमवाष्त्रते सः॥ आपिद पेयम्। तथा च स एव। द्रोण्यामापसयुक्तावां ? स्त्रेषे प्रावर्तके तथा। ग्रामप्रपाजलं चैव पीत्वापत्सु न दुष्यति॥ शक्ष्विक्षितौ।

आपो रूपरसगन्धवत्यः परिशुद्धाः। जीर्णचर्मकरण्डकैरभ्युद्धृता भूमिगता मेध्धा, यत्र गौर्वितृष्णा भवेत्। जीर्णेति शुद्धोपलक्षकम्। तथा च निर्णयामृते।

कर्यपः।

हतीनां रअनं शुद्धिरिति। हतिः=चर्मपुटकम्। तथा च शुद्धचर्मः

पुरकोद्धृतं भूमिगतं गोपानयोग्यं कृत्वापदि पेयम् । तथा च । यमः ।

प्रपामरण्ये घटकं च कृषे द्रोण्यां जलं कोशगतास्तथापः।
ऋतेऽपि शृदाचद्षेयमाहुरापद्गतो भृमिगताः पिवेचु ॥
श्रणं=प्रपास्थितं जलम्। घटकं=घटस्थितं जलम्। घटकोऽत्र सर्वार्थः
कृषोदकाहरणार्थं क्लप्तः करकादिः। होणी=काष्टाम्बुवाहिनी। कोशः=चर्मः
पुट इति कल्पतहत्रभृतयः। ऋते शूदात् शूद्धं त्यक्तवा ऽन्यस्वामिकमप्यपेयम्।
पवं च प्रपास्थितं जलमपेयमाहुरित्याद्यन्वयः। आपद्गतः सन् भूमिगताः कृत्वा पिवेदित्यर्थः।

हारीत:-

भूस्थाः पुण्याश्चापो शुद्धभागवर्जितस्वाद् रात्राविता आपो वरुः णं प्राविशस्तस्मान्न रात्रौ गृहीयाद्, धाम्नो धाम्न इत्यग्निमुपरिष्टाद्धार्-यन् गृह्वीयात् ।

वृहस्पतिः ।

डिच्छ्षं मिलनं क्लिनं यद्य विद्यादिलेपितम् । अद्भिः शुद्धाति तत्सर्वमपां शुद्धिः कथं भवेत् ॥ सूर्येन्दुरिह्मपातेन मारुतस्पर्शनेन च । गवां मूत्रपुरीषेण शुद्धान्याप इति स्थितिः॥

उद्यनाः ।

नयः क्रुपास्तडागानि सरांसि सरितस्तथा। असंवृतान्यदोषाणि मनुः स्वायंभुवो ब्रवीत्॥

सरितः=सरणशीला निर्झरक्याः। असंवत्तानि=अस्पृष्टयस्पृष्टान्यपीत्यः र्थ इति कल्वत्रः। असंवत्तानि=पिधानरिहतानि तथास्रति सूर्येन्दुकिरणाः दिभिः शुद्धिहेतुभिः सम्बन्धो जायत इत्यदोषता भवतीति रत्नाकरः। स्रवन्तीति ब्युत्पत्या सरितो नद्गर्ताद्यो विवक्षितास्तद्न्या नद्य इत्यनेनेत्यपुनक्तिः।

विष्णुः।

मृतपञ्चनकात् कृपात् अत्यन्तोपहतात्तथा । यपः समुद्धरेत्सर्वाः शेषं शस्त्रेण शोधयेत् ॥ विहिप्रज्वालनं कृत्वा कृषे पकेष्टकाचिते । पञ्चगव्यं न्यसेत्पश्चान्नवतोयसमुद्भवे ॥ जलाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु वसुन्धरे । कृपवश्कथिता शुद्धिर्महत्सु च न दूषणम् ॥ अत्यन्तेषहतादिति ज्ञारीरैम्मेलैः सुरादिभिमेचैर्यदुपहतं तदत्यन्तोपहः तिमिति तेनैव परिभाषितं प्राद्यमिति रानकरः । अत्रात्यन्तोपहतरः पुरीः पादिनातिव्यासत्वं न तु विष्णूकं, तत्र शारीरमलमात्रप्रहणेऽश्रुपाताः दावप्येतच्छुद्धिप्रसङ्घातः । आपस्तम्वेन शक्तम्मूत्राद्यपद्याते शुक्रन्तरः कथनाच । तथा च—

आपस्तम्बः।

उपानच्छ्लेष्मविष्मुत्रस्तीरजोमद्यमेव च।
पिभश्च दृषिते कूपे कुम्भानां षष्टिमुद्धरेत ॥
कुम्भानां जलपूर्णानामिति तु रुद्धरः ।
शक्लेण=कुहालादिना। स्थावरेषु प्रवाहरहितेषु ।
बृहस्पतिः ।

इविभः इवपाकैश्चाण्डालैई्षितेषु विशोधनम् । उद्धरेदुदकं सर्वे मार्जनं परिशोधनम् ॥

खपाकः=चाण्डालभेदः।

तथा।

वापीक्रूपतडागेषु दूषितेषु विशोधनम् । घटानां शतमुद्धृत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत् ।

एवं च यत्र घटशतोद्धरणेनैव सर्वोद्धारस्तत्रैव सर्वोद्धारो, यत्र स्विधिकजलेन तथा, तत्र घटशतोद्धारं कृत्वा पञ्चगव्यप्रक्षेपः कार्यः। अतिमहत्सु तडागादिषु दोषाभाव पवेति व्यवस्था।

अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रसृतिका। दशरात्रेण शुद्धन्ति भूमिष्ठं च नवोदकम्॥

ब्रह्मपुराणे—

नवस्नातज्ञलं गोऽविमहिषच्छागयोनयः। शुद्धन्ति दिवसैरेव दशभिनांत्र संशयः॥ दशरात्रमकालवृष्टिविषयम्। काले तुन

मिताक्षरायां स्मृतिः—

कालेनेवोदकं शुद्धं न पातब्यं च तत् इयहम् । अकाले तु दशाहं स्यात् पीत्वा नाद्यादहार्नेशम् ॥ स्नानमाचमनं चैव देवतापितृतपीणम् ॥ शुद्धोदकैनं कुर्वीत तथा मेघादिनिःसुनैः॥

<mark>आचारद</mark>ीपिकायाम्— यमः ।

> भेष्यतोयेन यः कुर्यात् तर्पणं ज्ञानदुर्वलः। १४ वेश मि॰

तिर्पितास्तेन पितरो रुधिरेण मलेन च ॥
इदं विहितकालातिरिक्तकालविषयम् । स्पर्शादौ —
हरिवंशः ।

अमौममस्भो विस्तुजन्ति मेघाः पूर्वं पवित्रं पवनैः सुगन्धि । मतः।

> वापीक्रपतडागेषु आपो ब्राह्यास्तु सर्वतः । पश्चात् पर्वदमेध्यं तु पञ्चगव्येन गुज्जति ॥

यमः।

चाण्डालभाण्डसंस्पृष्टं पीत्वा कूपगतं जलम् । गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेणैव शुद्धति ।

आपस्तम्बः—

अन्त्यज्ञैः खानिताः कूपास्तडागानि तथैव च। एषु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुद्धाति।

पञ्चग्रव्यपानमुप्रवासपूर्वकं व्रतत्वात् । एतद्श्वानतः, श्वानतो हैगुण्यमिति शूल्पाणिः । एतद्वन्ननमशकाविषयम् । अकामतो नक्तभोजनम् । कामतः उपोषणमिति ।

माघबः--

अन्त्येरिप कृते कृषे सेती वाष्यादिके तथा। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते। इतित्वसन्तापद्विषयमिति शूळपाणिः।

अथ स्वभावशुद्धयः।

तत्र—

मनुः ।

नित्यशुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्। ब्रह्मचारिगतं भैक्षं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः।

नित्यगुद्ध इति कारोमालाकारादेईस्तो देवब्राह्मणाद्यर्थे मालाप्रथने अमेध्यार्जुपहतत्वे विनापि प्रक्षालनं व्यवहारोचितः, तथा जननमरणयो रिप गुद्धः "न काळणां कारुकर्मणी"ति वाक्यादित्यथः । पण्यं=क्रयदेशे प्रसारितं विकेयं नापणीयमन्नमदनीयादिति शङ्खवाक्यात् । सिद्धाः निकेयं नापणीयमन्नमदनीयादिति शङ्खवाक्यात् । सिद्धाः निकेयं नानाकेतृकरस्पर्शेऽपि शुद्धम् । ब्रह्मचारिमेक्षं रथ्याक्रमणादौ शुद्धम् । ब्रह्मचारिपदं च भिक्षुकमात्रोपलक्षकम् । अत्र यावता रथ्यामः सर्पणादिना विना भैक्षं न सिद्धाति तेषामेवापवादो द्रष्ट्व्यः ।

निर्णयामृते— बृहस्पतिः ।

द्राक्षेञ्जयन्त्राकरकारहस्ता गोदोहनीयन्त्रविनिःस्तानि।

बालैरथ स्त्रीभिरनुष्टितानि प्रत्यक्षद्वष्टानि ग्रुचीनि तानि । यन्त्रविनिःस्तानि इक्षुरसादीनि स्त्रीभिर्वालकेश्च रथ्याप्रसर्पणाः दिनाऽशुचिभिः कृतानि प्रत्यक्षतो ज्ञातान्यपि पाकादीनि कर्माणि ग्रुद्धाः नीत्यर्थः ।

मनुविष्णू—

नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शक्कानिः फलपातने । प्रस्नवे च शुचिक्तसः दवा मृगग्रहणे शुचिः ॥ स्त्रीमुखमुचिछष्टाद्यमुपहतम् । प्रस्नवे=दोहनानुकूलस्तनपाने वत्सः मुखं शुद्धम् ।

वशिष्ठः ।

यमः ।

वत्सः प्रस्नवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने । स्त्रियश्च रतिसंसर्गे इवा मृगप्रहणे शुचिः ॥ फलपातने काकादिमुखं शुद्धम् । स्त्रियश्च स्वभार्या एव । निर्णयामृते ।

मुखतो गौरमेध्या तु मेध्योऽजो मुखतस्तथा।
पृष्ठतो गौर्गजः स्कन्धे सर्वतोऽश्वः शुचिस्तथा॥
अदृष्यं काञ्चनं गावः स्त्रीमुखं कुतपं क्षुरम्।
न दृषयन्ति विद्वांस्रो यञ्जेषु चमसं तथा॥

काञ्चनमळङ्करणीभृतं स्वेदादिना न दृष्यम् । उन्छिष्टासुपहतं तद्, दुष्यत्येव, तत्र शुद्धभिषानात् । मतुः ।

> इविभिर्दतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरव्रवीत्। कृष्याद्धिश्च दतस्यान्यः चाण्डालाग्रेश्च दस्युभिः।

कृत्याद्भः=व्याद्यदयेनादिभिः। एतच्च भक्ष्यजन्तोरेव पञ्च पञ्चनः स्ना भक्ष्या इत्याद्येकवाक्यत्वात्।

यमः।

बालकैर्यत्परिकान्तं स्त्रीभिराचरितं च यत्। मदाकैर्मक्षिकाभिश्च विलीनं नोपहन्यते॥

विलीनं=क्रान्तम् ।

अदोषं तु मुखं स्त्रीणां गवां पृष्ठमजामुखम् । पतानि नित्यशुद्धानि यच वाचा प्रशस्यते ॥ अदोषमुच्छिष्टाचनुपहतं रतिसमये शुचि "स्त्रीमुखं रति**चुम्बन"** इति पैठीनसिवचनात् । तथा ।

आत्मश्यासनं वस्त्रं मेध्यं वालमदूषकम् ।

ब्रह्मचारिगतं मैक्षं नित्यमेध्यामिति स्थितिः ।

आत्मश्यासनमिति । स्वयमुपभुक्तमिप पुनरूपभोगे मेध्यम् ।

आसनं शयनं पानं स्त्रीमुखं कुतपं खुरम् ।

न दूषयन्ति विद्वांसो यश्चेषु चमसं तथा ॥

कुतपो=नेपालकस्वलः । खुरम्=इतरमुण्डनव्यापृतमिप शुचि ।

वशिष्ठः ।

इवहताश्च मृगा मेध्याः पातितं च द्विजैः फलम्। बालैरनुपरिक्रान्तं स्त्रीभिराचरितं च यत्॥

स्मृत्यन्तरे ।

शुचिरन्तिः शुचिर्वायुः पवित्रा ये बहिश्चराः । आपश्च शुचयो नित्यं पन्धाः सञ्चरणः शुचिः ॥

बहिश्वरा=मृगाद्यः।

तेषां ये पवित्रास्तेऽशुचिस्पृष्टा अपि शुचयो न तु शुगालाद्यः। आपः शुद्धा भूमिगताः शुचित्रांरी पतिव्रता । शुचिर्धमेपरो राजा सन्तुष्टो ब्राह्मणः शुचिः ॥

विष्णुः ।

्रितिस्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यञ्च प्रसारितम् । ब्राह्मणान्तरितं मेक्षमाकराः सर्वे पव च ॥

मनुः ।

मक्षिका विष्लुषद्द्याया गौरदवः सूर्यरदमयः । रजोभूर्वायुरग्निश्च स्पर्ते मेध्यानि नित्यद्याः॥

मिश्वका=अमेष्यस्पर्शिन्योऽपि । विष्छेषो मुखजा जलकणाः । छायाश्चाः ण्डालाचन्त्यस्यास्पृद्दयस्य । गवादीनि चाग्निपर्यन्ताग्नि चाण्डालादिस्पृः छान्यपि शुचीनि ।

देवलः।

अजार्षं मुखतो मेध्यं गावी मेध्याश्च पृष्ठतः । तर्वः पुष्पिता मेध्या ब्राह्मणाश्चेव सर्वदा । अजारवमिति द्वन्द्वेकवद्भावः ।

समन्तः रं

स्त्रीबालमशकमिक्षकाञ्चायासनशब्यां विश्वषो नित्यं मेध्याः।

<mark>ञ्चतघरफ्</mark>ळागाराणामभोज्यान्नामदोषः । अभोक्ष्यान्नामपि चृतघ टादयो न दुष्टाः ।

गौरदवो विप्रुषदछाया मिक्षकाः द्यालमाः ग्रुकाः । अजो हस्ती (१)रणे छन्नं रदमयश्चन्द्रसूर्ययोः ॥ श्रुचिरग्निरजो वायुरापो दिघ घृतं पयः । सर्वाण्येतानि ग्रुद्धानि स्पर्धे मेण्यानि नित्यद्याः । यस्मादेतानि ग्रुद्धानि तस्मादग्रुचिसंसर्गिणमप्येषां स्पर्धे नाशौर

चितित्यर्थः । छाया तु चाण्डालाद्यन्यस्य मेध्या । तथा च ।
ब्रह्मपुराणे ।

चाण्डालपतितच्छायास्पर्धे दुष्टा तनुर्भवेत् । चिरं तत्राधिष्ठाने प्रायाश्चित्तमाह— अङ्गिराः।

यस्तु छायां इवपाकस्य ब्राह्मणो ह्यघितिष्ठिति । सचेलो जलमाष्ट्रत्य घृतं प्राइय विगुद्धति ॥ अत्राधिष्ठानं चिरावस्थानम् । पतितच्छायायामप्येवम् ।

बौधायनः।

अदुष्टा संतता घारा वातधूताश्च रेणवः। आकराः शुचयः सर्वे वर्जायत्वा सुराऽऽकरम्॥

शातातपः ।

रेणवः शुचयः सर्वे वायुना समुदीरिताः। अन्यत्र रासभाजाविद्वसमृद्दिवाससाम्॥

समूहनिः=सन्मार्जनी ।

तथादवगजधान्यानां गवां चैव रजः ग्रुभम् । अद्वगजधान्यगोरजसां पुनः श्रुभत्वबोधनं जलादीनामिवाधिक-द्युचित्वज्ञापनार्थ, श्रुचित्वमात्रस्य "रेणवः शुचयः सर्वे" इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्। अत एव "वायब्यं गोरजः स्मृत"मिति स्नानप्रकर्णे द्धितः मिति रत्नाकरः ।

देवलः।

गोशक्रव्छुद्धदेशस्थं दमशानादुद्धृतं शिवम् । अम्राम्या मृद्धवेव्छुद्धा शुक्रविष्मूत्रवर्जिता॥ गोशकृत=गोमयम् । शुद्धदेशस्थं शुचि । श्मशानादुद्धृतं शुचि दम् शाने स्थितं यावद्भवति तावदेवाशुचीत्यर्थः।

<sup>(</sup>१) रणच्छत्रमित्यपरार्के पाठः ।

पृष्ठतो गौर्गजः स्कन्धे सर्वतोऽद्यः शुचिस्तथा । नृणां मूत्रपुरीषे च अमेध्यं मलमेष च । गोः पुरीषं च मूत्रं च नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ।

श्रहः।

गुद्धं नदीगतं तोयं सर्व एव तथाकराः । मुखवर्जी च गौः गुद्धा मार्जारः क्रमणे शुचिः ॥ निर्णयामृते ।

आकराः ग्रुचयः सर्वे शकुनिः फलपातने । देवलः।

अकश्मेष्ठः समृद्धोऽग्निर्दुर्मेनुष्येरदृषितः । सर्वेषामप्यशौचानां समर्थः शोधनाय सः ॥ अकश्मेष्ठः=करमलेतरैः । समदः=प्रज्वालितः । कर्मलं च देवलेन पः

रिभाषितम्।

मानुषार्हिथ शवो मजा रेतो विषमूत्रमेव च ।
कुणपं पूर्यमेतश्व करमलं समुदाहृतम् ॥ इति ।
दुर्मनुष्यैः=चाण्डालादिभिः । अद्वितः=स्पर्शनम्रहणाभ्यां न दुवितः ।
अग्नेत्रृंषलभुकस्य प्रहणं नास्त्यनापदि ।
द्वपाकवृषली मोक्तुं ब्राह्मणार्गिन न चाईतः ॥
चाण्डालाभेरमेध्याग्नेः सुतकाग्नेश्च कार्हिचित् ।
पतिताग्नेश्चिताग्नेश्च न शिष्टेर्महणं स्मृतम् ॥

बृहस्पतिः ।

पादौ शुची ब्राह्मणानामजाइवानां मुखं शुचि । गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगात्राणि योषिताम् ॥ पादौ शुची इत्यनेनानुपहतब्राह्मणचरणस्पृष्टं वस्तु शुद्धामिति गम्यते । अत एव ब्राह्मणव्यतिरिक्तचरणस्पर्शे दोषः प्रतीयते इति निर्णयामृते । अक्षा=वद्धवाः । अइवस्तु सर्वत एव मेध्यः प्रागुक्तः । याज्ञवल्क्यः ।

न स्त्री बुष्यित जारेण नाग्निर्देहनकर्मणा । नापो सूत्रपुरीषाभ्यां न द्विजो वेदकर्मणा ॥ न स्त्री दृश्यादेरथाँऽग्ने वाच्यः। नाप इति। अत्र क्ष्यव्यतिरिक्तजला-श्रायिस्थिता आपो ग्राह्याः। वेदकर्मणा=प्रातिग्रहेण । मनुः।

ऊर्दे नामेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वद्याः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाइच्युताः ॥

खानि=छिडाणि नाभेकर्ध्व यानि नासाकर्णादीनि तानि मेध्यानि स्प्र इयानि नाभेरघस्तानु यानि पादादीनि तान्यमेध्यानि=अर्पृद्यानि देहाः <mark>च्च्युतोः=वश्</mark>यमाणा वशाद्यो द्वाद्य देहमला अमेध्या अस्पृ<mark>र्या इ</mark>त्यर्थः। यमः ।

दिवा सुर्योशुभिस्ततं रात्रौ नक्षत्रमारुतैः। संध्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्रं सर्वदा जलम् ॥

व्यासः ।

अविछन्नाग्रं च यद्वस्त्रं मृदा प्रक्षालितं च यत्। अहतं घातुरकं च तत्पवित्रमिति स्थितिः॥

शङ्खालीखतौ ।

आकरद्वव्याणि प्रोक्षितानि युचीनि ।

मनुः ।

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकरूपयन्। अद्दष्टमद्भिर्निणिकं यश्व वाचा प्रशस्यते ॥ बाह्मणानामिति चातुर्वणयोपळक्षणम् । अस्टम्=केनीपि प्रमाणेनाञ्चातोः पघातम् । उपघातश्च इांस्पदं तु अद्भिः प्रक्षालितं शुचि ।

तथा।

हारीतः।

<mark>यद्यन्मीमास्यं स्यात्तदद्भिः संस्पर्शाच्छुद्यं भवति । ब्राह्मणवाक्प्र-</mark> शस्तमपि शङ्कितोपघातं शुच्चि। देवलः ।

> शुचि पृतं स्वयंशुद्धं पवित्रं चेति केवलम्। मेध्यं चतुर्विधं लोके प्रजानां मनुरब्रवीत्॥ नवं वा निर्मलं वापि द्युचीत<mark>ि द्रव्यमुच्यते।</mark> शुद्धं पवित्रं पृतं च शुद्धमित्यभिधीयते॥ स्वयमेव हि यत् द्रव्यं केवळं धनतां गतम्। स्थावरं जङ्गमं वापि स्वयंशुद्धामिति स्मृतम्॥ अन्यद्रव्येरदृष्यं यत् स्वयमन्यानि शोधयेत्। हन्यकव्येषु पूज्यं यत्तत्पवित्रमिति स्मृतम्॥ अथ सर्वाणि घान्यानि द्रव्याण्याभरणानि च। अवज्यंभक्ष्यजातानि शुचीन्येतानि केवलम् ॥ वर्जिते निर्मले द्रव्ये शुचिसंहा प्रवर्चते। तस्माच्छु इं च कर्मण्यं शुचीत्याहु द्विजातयः॥ निर्मेळं संस्कृतं द्रव्यं क्रियाई पूतमुच्यते।

वस्तिश्चमसो यानं वाहनं साधनानि च ॥
श्चरो नौरासनं चेति स्वयंगुद्धामिति स्मृतम् ।
श्चिरावश्च स्वयंगुद्धा योषितश्चानृतौ तथा ॥
ब्रह्महत्या हि नारीणामृतुकालेन संस्पृशेत् ।
आकराश्च स्वयंगुद्धा विदुषामिति निर्णयः ।
क्रीतं च व्यवहारिभ्यः पण्यं गुद्धमिति स्मृतम् ।
अदुष्टं वाक्षश्चास्तं च स्वयं गुद्धं च केवलम् ।
व्रिण्येतानि विग्रुद्धानि भगवान् मनुरब्रवीत् ।

यसः ।

मेध्या रहोगता नारी स्त्रीमुखेषु च वाहणी। स्पर्शनेन न दुष्यन्ति वातो गन्धरसाः स्त्रियः॥ स्रीणां मुखरसञ्चेन गन्धो निःश्वास एव च॥

बृहस्पतिः।

पादौ शुची ब्राह्मणानां अजाइवानां मुखं शुचि ।
गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगात्राणि योषिताम् ॥
रोमोद्धदे शशी भुद्धे गन्धर्वः कुचदर्शने ।
अनलस्तु रजोयोगे कन्यां भुद्धे च नान्यथा ॥
बलात्कारोपभुका वा चौरहस्तगतापि वा ।
स्वयं विप्रतिपन्ना वा अथवा विप्रमादिता ॥
अन्यतो दृषितापि स्त्री न परित्यागमहिति ।
सर्वेषां निष्कृतिः प्रोक्ता नारीणां तु विशेषतः ।

पतच्च मानसविषयमेच। "न स्त्री दुष्यति जारेण"इतिवादयं च तथा। निष्कृतिः=प्रायश्चित्तम्। प्रायश्चित्तं दर्शयति।

> स्त्रियः पवित्रमतुळं नैता दुष्यन्ति कहिंचित्। मासि मासि रजस्तासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥ सोमः शौचं ददौ तासां गन्धवांश्च शुभां गिरमः। पावकः सर्वभेष्यत्वं भेष्या वे योषितो द्यतः॥

याज्ञवल्क्यः ।

व्यभिचाराहतौ शुद्धिर्गर्भे त्यागो विधीयते।
भर्तृगर्भवधे तासां तथा महति पातके॥
स्त्रीणामृतौ प्रवृत्ते सति पूर्वकृताद् व्यभिचाराच्छुद्धिः। व्यभिचारेण
यदि गर्भो भवति तदा तस्यास्त्यागः। भर्तृवधे गर्भवधे महापातके च
तस्यास्त्यागः।
तथा।

६वच्छन्दगा हि या नारी तस्यास्त्यागो विभीयते।

न चैव स्त्रीवधं कुर्यात्र चैवाङ्गविकर्तनम्।

वशिष्ठः

चतस्रहतु परित्याज्याः शिष्यगा गुहगा च या । पतिञ्ची च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या ॥

जुन्तितो=निन्दितः शुद्रादिः।

त्रीण्याहुः पातकान्यासां स्त्रीणां धर्मविदो जनाः । भर्त्तवधो ब्रह्महत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥

हारातः—

गर्भन्नोमघोवर्णगां शिष्यसुतगामिनीं पापव्यसनासकां घनघान्यः क्षयङ्करीं वर्जयेटच व्यभिचारिणीम् ।

अधोवर्णः=अपकृष्टवर्णः शुद्धादिः।

शङ्खिलिखती ।

एकवतस्कन्नभावात् परोपहतत्वाच्च दुष्टाः कुलसङ्करकारिणयो अवन्ति ।

एकवतेति=एकवतं पतिव्रतं , ततः स्खालितत्वादित्यर्थः ।

स्वच्छन्द्रव्यभिचारिण्या विवस्वान् त्यागमञ्जवित्। न बन्धनं न वैद्धत्यं वधं स्त्रीणां विवर्जयेत्॥

नारदोडिंग ।

स्त्रीधनभ्रष्टसर्वस्वां गर्भविस्त्रंसिनीं तथा। भर्त्तश्च धनमिन्छन्तीं स्त्रियं निर्वासयेद् गृहास्॥ ब्रोधनेति=स्त्रीधनव्याजेन स्वामिसवस्वनाशिनीमित्यर्थः।

अत्र "व्यभिचाराहतौ द्याद्धि"रित्यादिवचनात् यात्रवहक्यादिवाः क्याच्च स्त्रीणां मदमोहबलात्कारादिप्रमादजात्व्यभिचारे आर्त्तवेण द्याद्धः । कामकृते व्यभिचारे प्रायश्चित्तेन द्युद्धिः । गुरुशिष्यसुतपतिः ततीचगमनेऽन्यतो गर्भसंभवे गर्भपातभर्त्वध्वह्यहृत्यादिमहापातके च परित्याग हति व्यवस्था ।

यत्तु बलात्कारादिब्यभिचारेऽपि त्रिरात्रादि प्रायश्चित्तं स्मर्थते। तद्दसञ्जातरजस्कायानिवृत्तरजस्कायाश्च द्रष्टव्यमिति।मानस्वयभिचाः रविषयमित्यन्य।

अथ तैजसादिद्रव्यशुद्धिः ।

तत्र मनुः।

तैजसानां मणीनां च सर्वस्यादममयस्य च । भस्मनाञ्चिमृदा चैव ग्रुद्धिरुका मनीषिभिः ॥ धी० मि० १५ निर्लेषं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्धाति । अन्त्रमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥ अग्नेश्चाषां च संयोगात् हेमं रूप्यं च निर्वभौ । तस्मात्तयोः स्वयोग्येव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ताम्रायःकांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । शौचं यथाई कर्त्वन्यं श्लारास्लोदकवारिभिः ॥

तैजसानां=सुवर्णादीनाम्। मणीनाम्=इन्द्रनीलादीनाम्। अरममयं=पाषाणमयम्। अत्र मृद्धस्मनोर्लेपापकर्षक्षपकार्यं तुर्थफलजनकत्वाद्धिकरुपः, जलेन तु समुख्य पव व्यापारभेदात्। उव्छिष्ठप्रावितिति वि
षयमिदम् "निर्लेपं" त्वित्यादिना निर्लेपं केवलजलेनेव शुद्धिकथा
नात्। तथा ग्रद्धोविल्लष्टेपंतरिष्ठपर्यापं "चतुर्थेन तु यद् भुक्त"मित्या
दिशङ्खवचनेन तत्र शुद्धन्तरस्य वाच्यत्वात्। निर्लेप=उव्छिष्ठादिलेप स्
न्यम्। अव्यं=शङ्खशुक्त्यादि। अतुपस्कृतं=उपस्कृतं विकृतं तद्धिन्नं रेखादिक्य
विकारशृत्यं, रेखादिखाहित्यं त्वधिकमलसम्भवान्नेवम्। निर्वभौ=उत्पक्षे
यतोहेमक्ष्यं अग्निजलयोगादुत्पन्ने अतस्तयोः स्वन्योन्या स्वकारणेनाक्सि
जललक्षणेनेव निर्णेकः=शोधनं प्रशस्ततरिमत्यर्थः। हेतुमिन्नगद्दे। विधेय
स्तुत्यर्थः। अमेध्याद्यपहतविषयमेतत्। अयो=लोहमयम्। रोतिः=िक्
चलम्, तद्विकारो रैत्यम्। त्रपुणः=रङ्गस्य। क्षारो=भस्म। अम्लोदकम्=जस्को
रादिरसः। वारि=जलम्। थथाईम्=यस्य यद्हिति तेन तस्य शौर्चं का
रर्थम्। तदाह—

बृहस्पतिः।

अम्भसा हेमक्ष्यायाः (१)कांस्यं शुद्धित भस्मना । अम्लेस्ताम्रं च रैत्यं च पुनः पाकेन मृण्मयम् ॥ इति । अम्भसः सर्वत्रान्वयो मलापकर्ष आवश्यकत्वादिति कुल्द्रकम्हः । अत्र ताम्रादीनामम्लोदकादिनैव शुद्धिरिति न नियमः । मलसंयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिकृत् ॥

श्रीत मन्वादिभिः सामान्यत एव वक्तव्यत्वात्। तथा च ताम्रादेविक्व ष्टादिलेपस्यान्येनोपगमसम्भवे नियमेनाम्लादि नोपादेयम्। अत एक 'श्वाराम्लोदकवारिभि''रिति शौचस्य परां काष्टां बोधियतुमिति मिताक्षरा।

<sup>(</sup> १ ) अयो लोहमिलार्थः।

याज्ञवल्क्यः।

त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः। भस्माद्भिः कांस्यलोहानां गुद्धिः प्लावा द्रवस्य तु॥ अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः गुद्धिर्गन्धापकर्षणात्।

त्रिवत्यादिगतार्थे, यावच्छोध्यद्रव्यस्य तेजसपात्रवस्रादेः पुरीव षादियुक्तस्य मृत्तोयैर्गन्घलेपाद्यपनयनेनेव शुद्धिः। मृत्तोयैरिति गन्धिः लेपापकर्षहेत्पलक्षणम् ।

ब्राह्मे ।

सुवर्णक्षत्यशङ्काश्मशुक्तिरत्नमयानि च । कांस्यायस्तास्ररेत्यानि त्रपुक्षासमयानि च ॥ निर्लेपानि विशुस्त्रान्ति केवलेन जलेन तु । शुद्रोचिछष्टानि शुस्त्रान्ति त्रिधा श्वाराम्ख्वारिभिः ॥ स्विकाशवविण्मूत्ररजस्वलहतानि च । । प्रश्लेसव्यानि तान्यश्लो यच्च यावत्सहेदपि ॥

रत्नमयानि=स्फाटिकादिघटितानि। रैत्यानि=पित्तलघटितानि। त्रपुमयं=
रङ्गघटितम्। ग्रद्गोच्छिष्टानि=शुद्रोच्छिष्टस्पृष्टानि। शुद्रेण यत्र भुज्यते
तद्भाजनशुद्धेः शङ्केनाग्रं वक्तव्यत्वात्। स्तिकारजस्वलोपहतत्वं भाग्जनस्य भाजनयोगेनेव तच्छिङ्कवाक्ये स्फुटीभविष्यति। प्रक्षेप्तव्यानीति।
प्रक्षालनोत्तरं यद्भाजनं यावत्समयपर्यन्तमित्रं सहेत तावदद्गौ संयोजयेत्।

शङ्घः ।

उप्णोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा। क्षारेण द्युद्धि कांस्यस्य लोहस्य च विनिर्द्धितेत्॥ इदमप्युच्छिष्टादिलेपयुक्तविषयम्।

पैठीनिधः।

त्रपुसीसकानां गोमयतुषैः। तथोचित्रष्टस्नेहसंस्रष्टे क्षारीदकाभ्या मन्जकस्य च । अन्जकस्य=शङ्खगुत्तचादैः।

बौधायनः।

तैजसानां तु पात्राणामुि छष्टोपहतानां त्रिससकृत्वः परिमार्जनम् । परिमार्जनद्वव्याणि मृद्रोशकृद्भस्मानि मृत्रपुरीषलोहितरेतःप्रमृत्युपः हतानां पुनःकरणं गोमृत्रे वा सप्तरात्रं परिस्थापनं महानद्यां वा। एवः महममयादीनां चालाबुबि हववैदलानां गोवालैः परिमार्जनम् । नलवेणुः कुशस्यूतानां गोमयेनाद्धिः प्रक्षालनम् ।

त्रिः सप्तकृतः = एक विश्वाति वारम् । वैदलानां = वेणुदलादि निर्मितानाम् । पुनः करणम् = पुनर्घटनम् । इदं चिरकालं व्याप्य वारं वारं मृत्रादिभिरुप् = घाते, स्वल्पोपद्योते गोमृत्रे महानद्यां वा सप्तरात्रं स्थापनम् । अनेकवारं मृत्राद्यपद्याते त्रिषा क्षारोदकेना स्लोदकेन वा यावच्छक्त्विम्र प्रक्षेपो महापुराणवचनविषयः ।

शातातपः ।

गवाञ्चातेषु कांस्येषु शूद्रोश्चिछ्येषु वा पुनः । दर्शाभर्भस्मभिः शुद्धिः स्वकाकोपहतेषु च ॥

अङ्गिराः ।

गण्डूषं पादशौचं च यः कुर्यात् कांस्यभाजने । भूमो निक्षिष्य षण्मासान् पुनराकरमादिशेत् ॥ भाकरमादिशेत्=अग्नौ दहेत्। इदं गण्डूषादिभिरसकृदुपहते । यत्वाह-

राजधर्मे।

यच्च लेपेहतं कांस्यं गवाघातमथापि वा । गण्डूषोच्छिष्टमीप च विशुद्धेहराभिस्तु तत्॥ दशभिहिंनैरिति शेषः।

न कांस्ये धावयेत्पादौ यत्र स्यादिप भोजनम् । यत्र पात्रान्तरे भोजनं तत्रापि पादौ न धावयेदित्यन्वयः । तत्रापि पादधावने तु कांस्यवदेव शुद्धिः ।

बौधायनः।

भिष्मकांस्ये तु योऽइनीयाश्रद्यां स्नात्वा जपेद् द्विजः । गायऽयष्टस्रहस्त्रं तु एकभकस्ततः शुचिः ॥ अष्टसहस्रम्=अष्टोत्तरसहस्त्रम् । अन्यथा बहुवचनापत्तेः । देवलः ।

ताम्ररजतस्रुवर्णाइमस्फिटिकानां भिश्वमभिश्वमिति, न दुष्टमित्यर्थः। पराहरे।

आयसेष्यायसानां च सीसस्याग्नौ विशोधनम् । अयोमयेषु घर्षणसाधनेष्वायसानां घर्षणेन शुद्धिः । सीसस्य त्व-ग्नौ प्रविळापनम् । इदमत्यन्तोपहताविषयम् ।

मार्कण्डेयपुराणम्।

गात्राणां च मजुष्याणामम्बुना शौचमिष्यते । तथायसानां तोयेन भस्मसंघर्षणेन च ॥ तोयेनेत्यरूपोपहतविषयम् । तत्रैव दन्तमस्थि तथा शृङ्गं दृष्यं सौवर्णभाजनम् । मणिपात्राणि राङ्कश्चेत्येतान्त्रक्षालयेज्ञलैः ॥

पाषाणे तु पुनर्घर्षः शुद्धिरेषामुदाहृता ।

अस्थिराव्हेन गजास्थ्यादिभवं करण्डकादि ॥

शुङ्गराव्हान्महिषशुङ्गनिर्मितं तदेव, मणिपात्राणि प्रवालस्फिटिका

दीनि पाषाणपात्रस्य तु प्रक्षालनं पाषाणास्तरघर्षणं चेत्युभयं बोध्यम् ।

जलैः प्रक्षालनं निर्लेपविषयम् ।

विष्णुः ।

शारीरैमंकैः सुराभिर्वा यदुपहतं सर्व लोहमाण्डमग्नौ प्रतप्तं शुद्धेत्।
मणिमयमद्ममयमञ्जमयं सप्तरात्रं महीखननेन, शुङ्गदन्तास्थिमयं च
तक्षणेन दारवं मूण्मयं च जहात्। लौहपदं-सुवर्णाद्यष्टकप्रम्। "सर्वे च तैजसं लोहम्" इत्यमरकोषात्।

হান্ত্ৰ:।

स्तिकोरिच्छष्टभाष्डस्य सुरामद्यहतस्य च । त्रिःसप्तमार्जनैः शुद्धिर्त्र तु कांस्यस्य भाजनम् ॥ भाण्डस्य सौवर्णादिभाजनस्य। सुरा=गौडी पैष्टी माध्वी त्रिधा, तदुव्यतिरिक्तं पनसादिसम्भवं मयं ताभ्यासुपहतस्य।

दक्षः । ब्रह्मक्षत्रविद्यां चैव सक्तःसन्मार्जयेच्छु चिः । चतुर्थेन तु यद् भुकं चतुर्भिरथ मार्जितम्॥ अग्नौ निक्षिण्य गृह्णीयाद् हस्तौ प्रक्षाच्य यह्णतः । गोशुङ्गेन तु संस्पृष्टं तत्पात्रं शुचितामियात्॥

यत्र ब्रह्मश्राविशां भोजनं वृत्तं तत्सकृतसम्मार्जनाच्छुचि । वृद्धेन=श्रुद्वेण तु ब्राह्मणादीनां यद्भाजने भुक्तं तचतुर्वारमार्जनादिभिः शुद्धतीसर्थः ।

तदेवमत्र व्यवस्था । सुवर्ण-रूप्य श्रङ्कास्म श्रुक्ति रत्न कांस्यापित्तल-रङ्ग्न सीसकमयानां भाजनानां निर्लेषानां केवलजलेन श्रुद्धिः । उव्छिष्टादि-लेषुयुक्तानां क्षारोदकाम्लोदकाम्यां यथायोग्यं शुद्धिः, चिरकालं शुद्धोव्छिष्टापहतानां वारत्रयं क्षारोदकादिक्षालनोत्तरं वह्नौ यावत्सहनं निक्षेषाच्छुद्धिः । एकवारं इवकाकशुद्धोव्छिष्टदूषितानां गवाघ्रातानां वा कांस्यानां दशवारं क्षारोदकमार्जनाच्छुद्धिः । अनेकवारं इवकाकशु द्रोव्छिष्टदूषितानामेकविशातिवारं क्षारोदकमार्जनाच्छुद्धिः । त्रैवर्णिकः सम्बन्धिमाजने यस्मिन् शुद्धेण सुकं तश्चतुर्भिः क्षारमांजनोत्तरमग्नी निक्षिप्तं प्रक्षालितहस्ताभ्यां गृहीत शुद्धित । स्तकोव्छिष्टमद्यसुराभिः सक्षदुपहतकांस्यमाजनमग्नौ प्रतापनात शुद्धित । समक्षदुपहतं पुनधे टनेन गुद्धति। वारं वारं गण्डूषपादशौचोपहतं कांस्यभाजनं षणमासाशिखननोत्तरं बह्नौ प्रतापनाच्छुद्धति। सकृदुपहतं तु दशभिहिँनैः गुद्धाति। मृत्रपुरीषरतःप्रभृतिभिः शारीरैमंलैरल्पकालमुपहतानि तैजसपात्राणि सप्तरात्रं गोमूत्रे महानद्यां वा स्थापनाच्छुद्धन्ति, अनेकवारं
मृत्राद्यपहतानि श्वस्तिकारजस्वलोपहतानि च वारत्रयं क्षाराम्लोदकप्रक्षालनोत्तरं यावत्सहनमग्नौ प्रतापनाच्छुद्धति। चिरकालं व्याप्य
वारं वारं मृत्रादिभिष्ठपहतानि पुनर्घटनेन गुद्धन्ति।

देवलः।

लोहानां दहनाच्छुद्धिर्भस्मना गोमयेन वा। दहनादु खननाद्धापि दोलानामम्भसापि वा॥ काष्टानां तक्षणाच्छुद्धिर्मद्रोमयजलैरपि। मृण्मयानां तु पात्राणां दहनाच्छुद्धिरिष्यते॥

अत्र दहनादिन्यसन्तोपघातविषयम् । अहपोपघाते तु भस्मना गोमयेन वा। शैलं=शिलाभाजनम् । तत्रात्यन्तोपहते दहनेन खननेन चा अहपो
पघाते जलेन, काष्ठभाजनानां सलेपोपघाते तक्षणात् अन्यथा मृद्धोमयज्ञ लेन मृण्मयानामन्यन्तानुपहतानां पुनः पाकः । अत्यन्तोपहतानां मृण्म-यानां दारवाणां च त्याग इति व्यवस्था । तथा च—

विष्णुः।

दारवं मृण्मयं च जहात्। अत्रात्यन्तोपहतमिति प्रकृतम्।

सिकताभिर्दन्तश्टङ्गगङ्खगुक्तीनाम्।

सिकताभिः=जलयुक्तवालुकाभिः। अत्यन्तोपघातविषयमिदम्। केवलः जलेन गुद्धिरित्यनुवृत्तो ।

हारीतः।

अद्भिः काञ्चनराजतानां तद्गुणवर्णयोगात् । स्नेहवैवण्यांपहतानां यवगोधूमकलायमाषगोमयच्याँमार्जनं, रोचनाभिः प्रक्षालनं अम्ललव णाभ्यां ताम्राणां मस्मनां कांस्यानां शाणकष्णैः । कार्दमायसानां सिक तावधातघष्णैः शैलानां शैलावघषणमार्जनैमीणमयानां निर्लेखनैदी- कमयानां पुनः पाकेन मृण्मयानां, गोमूत्रगोमयबिल्वेवैदलातां गोवा लर्जवा सोदक्या फलपात्राणां मार्जनम् कमण्डलूनां यतिपात्राणां भारोदकाभ्यां कार्पासशाणमृण्मयानां पुत्रश्चीवारिष्टकैः श्चीमदुक्तलां, पुत्रश्चीवादिश्विद्धिनानां, श्चीफलइवेतस्ष्ये कौशेयानां उद्दिवद्यनी कमृदास्ष्पे कर्णानां स्नेहसक्क कुल्माषोद्दर्जने गुक्रणाम् ।

अयमर्थः । तद्गुणवर्णयोगात् तेषां गुणभूतो योवर्णस्तद्योगात् तेन निल्ठंपत्वमिभिषेतं तेन निर्लेपानां काञ्चनाद्दिनामद्भिः केवलाभिः द्युद्धिः । शाणं लोहनिघर्षणं प्रसिद्धम् । सिकतावधातधर्षणः=वालुकासंयोगेन मर्दनैः। फलपात्रं नारिकेलादिमयम् । चीनः=चीनदेशाः पष्टवस्त्रविशेषः । पुत्रव्जीवः=पितंजिया । अरिष्टः=हरिट इति रुद्धधरः । उद्दिवत्=तक्रम् । कुल्माषः=बोला इति प्रसिद्ध इति रत्नाकरः। अर्द्धस्विन्नमाष इति कल्पतदः। अत्र पुत्रक्षीवादिभिद्दचूर्णितैः शोधनं योग्यत्वात् , गुक्कणामिति ऊर्णामः यानामुपहतानां कम्बलानामित्यर्थः ।

मनुः ।

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमेणि।
चमसानां प्रहाणां च गुद्धः प्रक्षालनन तु ॥
चरूणां स्रुकुस्रुवादीनामद्भिरेव विधीयते।
चेलवद्यमेणां गुद्धः वैदलानां तथेव च ॥
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते।
कौशेयाविकयोक्षयेः कुतपानामरिष्टकैः॥
श्रीफलैरंगुपट्टानां स्रोमानां गौरस्वष्यैः।
स्रोमवच्छङ्कगृङ्कानामस्थिदन्तमयस्य च ॥
शुद्धिर्विज्ञानता कार्या गोमत्रेणोदकेन च।
प्रोक्षणात् तृणकाष्ठानि प्रलालं च विशुद्धाति।
मार्जनीयाञ्जनेषेदम पुनः पाकेन मृण्मयम्॥

चमसानां ग्रहणमन्येषां च यज्ञपात्राणां पूर्वं पाणिना मार्जनं कार्यम्। परचात्क्षालनेन यज्ञार्थे द्युद्धिः, स्नेहाक्तानां चस्स्रुगादीनां उष्णोदः केन द्युद्धिः। निःस्नेहानां त्वमीषां यज्ञपात्रत्वाज्जलेनैव द्युद्धिः।

एवं स्पयस्पीदीनामपि । बहूनां धान्यानां वाससां च चाण्डालः

<mark>स्पर्शाद्यप</mark>्याते जलेन प्रोक्षणाच्छुद्धिः ।

बहुत्वं च पुरुषहार्थाधिकत्वमिति कलिकाकुल्लूकमट्टः तद्वणाः
नामद्भिः प्रक्षालनाच्छुद्धिः। स्पृर्यपशुचर्मणां वंशादिदलनिर्मितानां
च वस्त्रवच्छुद्धिः। शाकादेधान्यवच्छुद्धिः। कौशेयस्य क्रमिकोशोद्भवस्य।
आविकस्य=अविलोममवकम्बलादेः। ऊषैः क्षारमृद्धिः मध्यदेशे रह्
दित प्रसिद्धाभिः। कुतुपानां नेपालकम्बलानां अरिष्टकैरचूणितैः।
कंशुप्रानी=पद्दशाटकानां विल्वफलैः।क्षमाऽतसी तद्वल्कलभवानां वस्त्राणां
पिष्टर्वेतस्वपैः प्रक्षालनाच्छुद्धिः। शक्षस्पृर्यपशुशुक्कभवस्यास्थिदन्तः
भवस्य च क्षौमवत् पिष्टर्वेतस्वपंपक्रहेन शुद्धः। तृणादिकं चाण्डाः

लादिस्पर्शे प्रोक्षणाच्छ्चि, तृणादिसाहचर्यादिदमिन्धनादिविषय-मपि। दारवाणां च तक्षणमिति तु दारुमयस्थूलपात्रविषयम्। गृहः मुदक्यादिसंपर्कदृषितं मार्जनगोमयलेपाभ्यां मृण्मयभाण्डोच्छिष्टादि स्पृष्टं पुनः पाकेन गुद्धाति।

याज्ञ १०३यः।

देवलः ।

सोषैरुदकगोम् नैः ग्रुखत्याविककौशिकम् । सश्रीफलैरंग्रुवहं सारिष्टैः कुतवं तथा । सगौरसर्वपैः श्लोमं पुनःपाकेन मृष्मयम्। सोषेरित्यादिचतुष्टयस्य उदकगोमुत्रैरिति विशेष्यम् ॥ अत्र बहुवचनं पद्चाद्ष्युद्कप्राप्त्यर्थमिति मिताक्षरा। अत्रेषां मलवश्वे तत्तद्द्वयभेदेन मलापकर्षकभेदात्तत्त्वप्ययुका गुद्धिरुका। मलामावे तु केवलेन जलेन गुद्धिः। तथा च-

> तावन्तं मिलनं पूर्वमिद्धिः क्षारैश्च शोधयेत्। अंग्रुमिः शोषयित्वा वा वायुना वा समाहरेत्॥ <mark>ऊर्णापद्दांशुकक्षीमदुक्</mark>लाविकचर्मणाम् । <mark>अल्पाशौचे भवेच्छुद्धिः शोषण</mark>बोक्षणादिभिः॥ तान्येवामेध्यलिप्तानि निर्णिज्याद्वीरसर्षपैः। धान्यकरकैः पर्णकरकै रसैश्च फलवरकलेः ॥ तुिक्ताद्यपधानानि पुष्परक्ताम्बराणि च । शोषियत्वातपे किंचित् करैंहन्मार्जयेनमुद्धः। परचाच्च वारिणा प्रोक्ष्य द्युचीत्येवमुदाहरेत्। तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथावत् परिशोधयेत् ॥

तलं=शाल्मलीफलादिभवं तन्निर्मिता शब्या तुलिका, आदि <mark>शब्दाः</mark> दासनादिसंग्रहः। उपधानं उच्छीर्षकम् । पुष्परकानि=कुसुम्मकुङ्कमादिरः कानि, पुष्पम्रहणामन्यस्यापि हरिद्रादिरकस्य क्षालानासहस्य प्राप्त्यर्थ न माजिष्ठादेः, तस्य क्षालनसहस्वात्।

शह्वेनाष्युक्तम् ।

रागद्रव्याणि प्रोक्षितानि गुचीनीति ।

शातातपः ।

कुसुम्भकुङ्कमे रक्तास्तथा लाक्षारसेन च। प्रक्षालनेन गुज्जनित चाण्डालस्पर्शने तथा ॥ शुद्धिरिस्य् जुवृत्तौ विष्णुः। यसकर्म्गलोमिनां वा।

उशनाः । अध्याप्तकः एउपाय स्व प्रकारम् । प्राचीतिकः विकास । प्राचीतिकः । प्राचीतिकः

शौचं सहस्रोमाणां वाष्यग्यकेंन्दुरिमभिः।
रेतःस्पृष्टं शवस्पृष्टमाविकं नैव दुष्यति॥
श्वायनासनयानानि रोमबद्धानि यानि तु ।
स्वायनासनयानानि संस्वानि प्रचित्रते ॥
स्वायनासनयानानि संहतानि प्रचक्षते ॥

सहस्ररोमाणाम् ऊर्णादिरोमनिर्मितानाम्। शयनादीनि रोमबद्धानि कम्बलादीनि च संहतानि, तान्यनुपघाते वातादिभिः शुद्धन्ति। अत्र संहतत्वं मिलितत्वं तडच धान्यानामपि। तथाच-

याज्ञवल्कयः ।

प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम्।

धान्यवास्रोग्रहणमनुकशुद्धीनां द्रव्याणामुपलक्षणम्। तथाचीकम्।
शुद्धानां धान्यवासः प्रभृतीनां, बहूनां राशिकृतानामुप्याते प्रोक्षणेनैव
शुद्धिः। अत्र बहुत्वं पुरुषभारहार्थ्याधिकत्वम्। मिताक्षरायां तु बहुत्वं स्पृष्टापेक्षया, तथा च यत्र धान्येषु वस्त्रादिषु वा राशिकृतेष्वरूपानि
चाण्डालादिभिः स्पृष्टानि बहून्यस्पृष्टानि तत्र स्पृष्टानां यथोक्तेव शुद्धिन्
रन्येषां प्रोक्षणम्। तथा च

स्मृत्यन्तरे ।

बस्तधान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धृत्य शेषं प्रोक्षणमहिति ॥ यत्र तु स्पृष्टानां बहुत्वमस्पृष्टानामल्पत्वं तत्र सर्वेषामेव क्षालनम् ।

is the state of the state of

यदाह—

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहुनां धान्यवाससाम् । अस्य प्रकारनेन स्वरुपानामद्भिः शौचं विधीयते ॥

स्पृष्टानामस्पृष्टानां च समत्वे प्रोक्षणमेव, बहूनां प्रोक्षणविधानेनाः व्यानां प्रक्षालने सिद्धे पुनरव्यानां क्षालनवचनस्य समेषु क्षालनिः वृत्यर्थस्वात्। इयत्स्पृष्टमियदस्पृष्टमित्यविवेके तु क्षालनमेव। पाक्षिः कस्यापि दोषस्य परिहर्त्तव्यत्वादित्युक्तम्। अन्ये तु मनुवाक्येऽपि बहुत्वं पुरुषभारहार्ट्याधिकत्वम्। तथा चानेकपुरुषोद्धार्याणां धान्यवासः प्रभृतीनां स्पृष्टानामस्पृष्टानां च प्रोक्षणमेवेति बहुवः। तथा च

बोधायनः । चाण्डालादिस्पर्शेऽनेकपुरुषोद्धार्याणां प्रोक्षणं, सूत्रादिसंपर्के तन्माः १६ वी० मि० त्रापहारः, असुक्षृयादिद्वव्यसंयोगे निस्तुषीकरणम् । विष्णुः।

अरुपचान्यस्य तन्मात्रमुःसुज्य शेषस्य कण्डनक्षालने कुर्यात् । चाण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणेन बहूनां घान्यादीनां शुद्धः । सूत्रादि(स्पर्श)-स्पृष्टभागस्य स्वरूपस्य दूरीकरणे शेषस्य कण्डनादिना शुद्धिः । शुरुयादेरप्येकदेशस्य चाण्डालादिस्पर्शे प्रोक्षणम् । सूत्राद्यपघाते तदंशं सम्यक् प्रक्षात्येतरांशस्य प्रोक्षणमिति व्यवस्था ।

मनः ।

प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् । तक्षणमत्यन्तानुपद्यातविषयम् । अत्यन्तोपहतस्य तु त्याग एच, विष्णुवाक्यात्।

शङ्खलिखितौ।

पुष्पमूलफलानां च विष्किरावधूतानां प्रोक्षणम् । अभ्युक्षणमित्येके । यानग्रयासनानां संहतवत् शौचम् । विष्क्रिः=कुक्कुटादयः ।

विष्णुः ।

अत्यन्तोपहतस्य यत्प्रक्षाछितं सद् विरज्यते तिज्ञन्द्यात् । इहस्पतिः ।

वस्त्रवेदेळचर्मादेः ग्रुद्धिः प्रक्षाळनं स्मृतम् । अतिदुष्टस्य तन्मात्रं त्यजेच्छित्वा तु ग्रुद्धये ॥

यमः ।

कृष्णाजिनानां वालैश्च वालानां मृद्धिरम्भसा । गोमुत्रेणास्थिद्नतानां श्लौमाणां गौरस्रघेपैः ॥ वालान!=चामराणामित्यर्थः।

शङ्घः ।

सिद्धार्थकानां कल्केन दन्तग्रुङ्गमयस्य च । गोवालैः फलपात्राणामस्थनां स्याच्छुङ्गवत्तथा ॥

फलपात्राणि नारिकेलादिभवानि । अस्थनां शङ्कादीनां शङ्कवत् ति-लक्षक्केन, तेषां चेयं शुद्धिरल्पोपघाते । अत्यन्तोपद्यातेऽवलेखनं बायुपुराणोक्तं श्रङ्काणामप्यत्यन्तोपद्यातेऽवलेखनस्य तत्रोक्तत्वात् ।

तथा।

निर्यासानां गुडानां च छवणानां तथैव च । कुसुम्भकुसुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ ब्रोक्षणात्कथिता गुद्धिरित्याह भगवान् यमः। वायुपुराणे ।
अश्विश्च तथा बिट्वेरिङ्कदेश्चर्मणामपि ।
वेदलानां च सर्वेषां चर्मवच्छोचिमिष्यते ॥
तथा चर्मास्थिदारूणां शुङ्गाणां चावलेखनम् ।
माणवज्जप्रवालानां मुकाशङ्कोपलस्य च ॥
सिद्धार्थकानां कल्केन तिलक्क्केन वा पुनः ।
स्याच्छोचं सर्ववालानामाविकानां च सर्वशः ॥
तथा कार्पासिकानां च भस्मना समुदाहृतम् ।

सिद्धार्थकाः=सर्वपाः। विष्णुः।

> मृत्पर्णतृणकाष्ठानां स्वभिश्वाण्डाळवायसः। स्पर्शने विद्वितं शौचं सीमसूर्याप्रिमारुतैः॥

बौध यनः । आसनं शयनं यानं नादः पन्थास्तृणानि द्यः। मारुतार्केण शुद्धान्ति पक्षेष्ठकवितानि च ॥ आत्मशब्यासनं वस्त्रं जायापत्यं कमण्डलुः। शुद्धीन्यात्मन एतानि सर्वेषामशुद्धीनि तु॥

बाह्मे।
प्रत्यहं श्वालयेद्धस्तं देवे पिज्ये च कर्मणि।
सर्वे विष्मुत्रशुकैस्तु दूषितं च मृदम्बुभिः॥
शोध्यादौ शोधनीयं च गोमृत्रश्वारवारिभिः।
रज्जुवरुकलपात्राणां चमसानां च चर्मणाम्॥
कृत्वा शौचं ततः शुद्धिर्गीवालैर्वेषेणं पुनः।
कौशेयाविकयोर्देयं रजताकं जलं लघु॥
सुवर्णाकृतं तथा देषं श्लौमाणां चाथ वाससाम्।

सचैलमित्यनुवृत्तौ । शङ्खलिखतौ ।

सर्वेषामापो मृदरिष्टकेङ्कुद्तण्डुलसर्वपकरकक्षाणगोम् त्रगोमबादी-ति च शीचद्रव्याणि। उपद्वतानां प्रोक्षणमित्येके।

क्श्यपः । तृणकाष्ठरज्जुभूस्तृणक्षौमचीरचम्मैवैदलपत्रवह्कलादीनां चेलवः ब्लोचम् । अत्यन्तोपह्तानां त्यागो विधीयते ।

पयसा दान्तानां, कीतानामवहननानिष्पवनैः, बीहियवगोधूमानां घर्षः

णदलनप्रेषणैः, श्रमीधान्यानां कण्डनविमर्शनक्षालनैः, कलीकृतानां श्र-र्षणप्रक्षालनपर्यित्रकरणैः, शाकमूलकलानां भूस्थानां प्रहणे अक्षालनैः, इक्षुकाण्डानां शमिधान्यवत्, यङ्गद्रव्यहविषां अपणमेव, स्नेहानां पुनः पाकः, कृतलवणानां पुष्करादिभिः स्पृष्टानां भूस्थानां तृणकाष्ठानामाः दित्यदर्शनाच्छोचम्।

दान्तानां=दन्तानिर्मितानाम् । क्रीतानां=क्रयोपात्तानां तण्डुलादीनाः
म्। अवहननं=कण्डनं=निष्पवनं=प्रस्कोटनम्। श्रमीधान्यानां क्रोशधान्याः
मुद्रादीनाम् । फलीकृतानां=निस्तुषीकृतानां तण्डुलादीनाम् । पर्यमिक्रणं=तदुपर्यमिम्रामणम् ।

बौधायनः ।

असंस्कृतायां भूमो न्यस्तानां प्रक्षालनं तृणानां परोक्षाहृतानाः
मभ्युक्षणमेव क्षुद्रसमिधां महतां काष्ठानामुपद्याते प्रक्षाल्यावशोषणम् ।
तथा बीहीणामुपद्याते प्रक्षाल्यावशोषणम् । तण्डुलानामुपसंसर्ग एव ।
द्युद्धिरित्यनुवृत्तीन

विष्णुः।

गुडादीनामिश्चविकाराणां प्रभृतानां वाय्वभिदानेन, सर्वेळवणानां च तथा, द्रव्यवत्कृतशौचानां देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापनेन । असिद्धाः र्थस्य यावन्मात्रमुपद्दतं तावनमात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनक्षाळने कुर्यात् ।

देवतार्चा=देवप्रतिमा। तस्या अस्पृदयादिस्पृष्टायाः प्रकृतिद्ववयस्य ताम्रादेर्थथोकं शौचं कृत्वा पुनः प्रतिष्ठापनेन शुद्धिः पूजार्हत्वमित्यर्थः। देवलः।

सर्वद्रवाणां प्रक्वानां स्वणस्य गुडस्य च।
नान्यच्छोवं परित्यागादशुद्धानामिति स्थितिः॥
तोयाभावेऽपरस्पर्धे भृमिसंवेशनेऽपि च॥
कुण्डिकायाः परित्यागो दहनं चापदि स्मृतम्॥

किष्डका=कमण्डलुः । तस्याश्च तोयहीनाया अशुचिरपृष्टाया अशु द्वभूमिधृतायाश्च परित्यागः । कुण्डिकान्तरालामे दग्ध्वा प्राह्या । शुचिर रित्यनुवृत्ती-

सुमन्तः। विकासिक क्षित्रे विकासिक विकासिक

गोवालरज्वा पुरपफलानामन्यत्र राकुनोव्छिष्टभ्यस्तेषामदोवः। शङ्कलिखिता ।

अ।करस्थद्वयाणि च पोक्षितानि शुर्चान्याकरजातानां त्वव्यव-

हरणीयानां घृतेनाभिष्ठावितानां ग्रुद्धिनैवं स्नेहानां स्नेहवद्रसानां मुद्भिरद्भिर्दवाणामुत्पवनं शुष्काणामुद्धृतदोषाणां संस्कारः परिष्ठाः वितानां देविणात्यन्त स्त्यागः।

मनुः।

यावन्नापत्यमेध्याको गन्धो लेपश्च तत्कतः। तावनमृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥

बुद्धशातातपः । । १ वस्त प्रमाणका कृष्य । अस्य प्रत्येशम । अस्

अश्चिः संस्पृशेद्यस्तु एक एव स दुष्यति। तं स्पृष्टान्यो न दुष्येत सर्वद्रव्येष्वयं विधिः॥ संहतानां तु पात्राणां यदेकमुपहन्यते। तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं न तु तत्स्पृष्टिनामपि।

अत्राद्यचिस्पृष्टस्पर्शेऽशौचनिषेधश्चाण्डालादिस्पृष्टस्पर्शाद्दन्यत्र । चा-ण्डालाद्यस्पृष्टस्पर्शे यथायथं स्नानाचमनादेरुकत्वात्। अथात्यन्ते।पहतशुद्धः ।

तत्र बीधायनः।

अतेजसानामत्यन्तोपहतानां त्यागः। एष च त्यागो विष्णूकमाणिः मयादिभाजनेतरस्य । तथा विकास । साम तभवान भवा राज्यां राज्यां व

शारीरैमंहैः सुराभिमंद्येषा यदुण्हतं तदत्यन्तोपहृतम् । अत्यन्तोः पहतं सर्वलीहमाण्डमग्रौ प्रतप्तं विशुद्धेत्। मणिमयमश्ममयमञ्जमयं च सप्तरात्रं महीखननेन । दन्तशृङ्गास्थिमयं च तक्षणेन, दारवं मृः वमयं च जहात्। अत्यन्तोपहतस्य वसस्य यत् प्रक्षालितं सद् विर-ज्यते तिच्छन्द्यात् । लौहमाण्डं=सुवर्णाद्यष्टमयथातुभाजनमिति रनाकरः। सुरा गौडी पैष्टी माध्वी त्रिविधा, तदिरत्सुरा मद्यम्। शासीराणि मलानि द्वादशविधानि वसादीनि । 💛 👢 💯 💯

TENTONE CONTRACTOR CONTRACTOR

श्वाः ।

मद्येम्त्रपुरीषेश्च इलेष्मप्याश्चरोणितैः । 💛 🖂 संस्पृष्ट नैव शुद्धेत पुनः पाकन मृण्मयम्॥ एतैरेव तथा स्पृष्टं तास्रक्षीवर्णराजतम् । शुद्धात्यावर्तिते पश्चादन्यथा केवलाम्भसा॥

अत्र तेजसे व्यवस्था प्रथममेव दर्शिता।

देवलः ।

दृषितं वर्जितं दुष्टं कदमलं चेति लिङ्गिनाम्

चतुर्विधममेध्यं च सर्वे व्याख्यास्यते पुनः ॥ लिङ्गिनाम्=आश्रमिणामित्यर्थः।

शुच्यप्यशुचिसंस्पृष्टं द्रव्यं दृषितमुच्यते ।
अभक्ष्यभोज्यपेयानि वर्जितानीह चक्षते ॥
त्यक्तः पतितचाण्डालौ प्रामकुक्कुटशुकरौ ।
दवा च नित्यं विवज्याः स्युः षडेते धर्मतः समाः ॥
सब्रणः स्तिका स्ती मचोन्मचरजस्वलाः ।
मृतवन्धुरशुद्धश्च वज्यान्यशौ स्वकालतः ॥

स्तिका=प्रस्तिका । अग्रदः=पुरीषादिना ।
स्वेदाश्रुविन्दवः फेनो निरस्तं नखळोम च ॥
आर्द्रचम्मीस्गित्येतद् दुष्टमाहुर्मनीषिणः ।
मानुषास्थि शवो विष्ठा रेतो मूत्रात्तवानि च ॥
कुणपं प्यमित्येतत्कदमळं समुदाहृतम् ।
दूषितैः प्रोक्षणेनापि शुद्धिस्तूका विधानतः ॥
दुष्टमीर्जनसंस्कारैः कदमळैः सर्वथा भवेत् ।

दुष्टैः सम्बन्धं कदमलैः सम्बन्धे च द्रव्यमार्जनसंस्कारैः शुद्धिर-त्यर्थः । संस्कारास्तु तत्रतत्रोक्ताः । इति तैजसादिदव्यशुद्धिः । अथ पक्वात्रशुद्धिः ।

स्मृत्यन्तरे ।

शुक्तानि हि द्विजोऽन्नानि न भुञ्जीत कदाचन। प्रक्षालियता निर्दोषाण्यापद्धर्मी यदा भवेत्॥

गुक्तानि=स्वभावमधुराणि कालकमादत्यम्लतां प्राप्तानि यदा त्वाः पद्धमाऽन्याऽन्नासम्भवः, तदा तानि प्रक्षालनैर्निर्दोषताङ्गतानि, सुद्रजीः तेत्याध्याहारेणान्वयः।

मस्रमाषसंयुक्तं तथा पर्य्युषितं च यत्। तनु प्रक्षालितं कृत्वा भुङ्जीताष्ट्रयाभिघारितम्॥ माषोऽत्र राजमाषः, मस्रोऽप्यत्राभस्यएव, साहचर्यात्। बाह्ये।

पद्ममन्नं गवाद्यातं मक्षिकाकेशदृषितम् । छागद्यातं च तत् इत्वा शोध्यं रत्नाम्बुभिः सह ॥ गवाद्यातादिकमन्नं छागद्यातं इत्वा रत्नाम्बुभिः सहितं सत् शुद्धा

तीत्यर्थः।

दवशुकरखरोष्ट्रेश्च यदालीढं च जम्बुकैः। अग्रं विहाय तत्पश्चात्संस्पर्षृष्टमथाग्निना॥ छागञ्चातं ततः शुद्धं स्याद्धेमजलसंयुतम् । भुञ्जतञ्चापि यज्ञान्तं मक्षिकाकेशदृषितम् । रजःपिपीलिकाजुष्टं यज्ञ स्पृष्टमवञ्चतेः ॥ तद्यं तु विद्वायैव शेषं क्षाराम्बुभिः शुचिः ।

यमः।

मिक्षिकाकेशमकेषु पतितं यदि हरयते । मृषकस्य पुरीषं वा क्षुतं यञ्चावधूनितम् ॥ भस्मनास्पृष्टय चादनीयादभ्युक्ष्य सालिलन वा ।

शुतं=यस्योपरि छिक्का कता। अवधानितं मुख्यवासोपहतं भस्मना सिळिळेन वेति वाशब्दः समुच्चये, बाक्यान्तरैक्यात्, तेन भस्मजळा∙ भ्यां स्पृष्टं शुद्धतीत्यर्थः। तथा स एव−

अवश्चतं के ज्ञापतङ्गकी टैरुदक्यया वा पतितेश्च दृष्टम् । अलात्तभस्माम्बुहिरण्यतोयैः संस्पृष्टमन्नं मनुराह भोज्यम् ॥ अवश्चतं=यदुपरि छिकका कृता तत् । पतङ्गकी टकैः, दृषितिमिति शे॰ षः। उदक्या=रज्ञस्वला अलातभस्मेति शुद्धस्थानभस्मोपलक्षणम् । तथा—

> वाक्प्रशस्तानि भुञ्जीत वा<mark>ग्दुष्टानि विवर्जयेत् ।</mark> शुचीनि स्रन्नपानानि वाक्प्तानि न संशयः।

तथा-

मक्षिका दंशमशका घुणाः स्थ्माः पिपीछिकाः। आमिषामेध्यसेवी च नैते कीटा विपत्तये॥

आमिषामेष्यसेवी=द्यादितमांसोद्भवः कीटः। एते कीटा न विपत्तये अन्नदोषाय न भवन्तीत्यर्थः।

मनुः-

पक्षिजग्धं गवाद्यातमवधूतमवश्चतम् । दृषितं केशकीटैश्च उत्क्षेपेणव शुद्धति । अत्र पक्षिशब्दो भक्ष्यपक्षिपरः ॥

याज्ञवहक्यः-

गोघाते ८ के तथा केशमिक्षकाकी टदूषिते। मुद्धस्म सिळिलं वापि प्रक्षेत्रव्यं विद्युद्धये॥ इदन्तु बोध्यम्। पाकोत्तरं केशकी टादिदूषितमेव मृदादिभिः शुद्धाति। तैः सह पकंतु त्याज्यम्।

पतदभिप्रायकमेव नित्यमभक्ष्यं केशकदि।वपन्नमिति गौतमवाक्य मिति। क्रमार पूर्वत । इस विकास है है कि वह सामग्री के निर्माल

शाततपः।

केशकीरगवाद्यातं वायसोपहतं च यत्। क्रीबाभिशस्तपतितैः स्तिकोद्कयनास्तिकैः। दृष्टं वा स्याद्यद्वं तु तस्य निष्कृतिरुच्यते॥ अभ्युक्ष्य किंचिदुद्धृत्य भुक्षीताप्यविश्वाङ्कितः। मस्मना वापि संस्पृश्य संस्पृशेदुदकेन वा। सुवर्णरजताभ्यां वा मोज्यं द्वातमजेन च॥

बौधायनः ।

त्वक्केशलोमनखाखुपुरीषाणि हष्ट्वा तहेशपिण्डानुद्धृत्याद्धिर्
भ्युक्ष्य भस्मनावकीर्थाभिधार्य पुनरपि प्रोक्ष्य वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ।
सिद्धहविषां महतां श्ववायसप्रभृत्युपहनानां तहेशे पिण्डमुद्धृत्य पवमानः सुवर्जनहत्येतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम् । मधूदके पयोविकारे च पात्रात्पात्रान्तरनयने न शौचम् । एवं तैलसपिषी । उच्छिष्टसमन्वार-ब्धेतुरके चोपधायोपयोजयेत् ।

उशनाः।

अजाव्यानाम् । स्नेहचूतलवणमधुगुडानां पुनः पाकेन। अजावानाम्=अदनीयानामन्नान।सित्यर्थः।

मनुः ।

देवद्रोण्यां विवाहे च यशेषु प्रकृतेषु च।
काकैः इविभिश्च यत् स्पृष्टं तदन्नं नैव दुष्यति ।
तन्मात्रमन्नमुद्धृत्य शेषं संस्कारमहिति ॥
घनानां प्रोक्षणाच्छुद्धिद्रव्याणामधितापनात् ।
संस्पर्शनाच्छुद्धिर्पां गवामश्चेष्ट्रतस्य च ॥
छागेन प्रथमं स्पृष्टं शुचित्वेन विनिर्दिशेत् ।

देवद्रोणी=देवयात्रा । प्रकृते हु=उत्स्वेषु ॥ अत्र देवयात्रादिकं द्रोण।ढकाधिकसाध्यकमीपळक्षकम् । तथा । पराशरे ।

काकश्वानावलीढं तु गवाद्यातं खरेण वा। विक्र

द्रोणो धनिषु, निर्धन आहरूः, तत्र यथायधं द्रोणाहाहकाच्च स्व-रूपमन्नं काकादिमिरवर्लाढं त्यजेत्। द्रोणाहकाधिके तु विवक्षिता शु-द्धिमेवति। शुद्धिमाह तत्रैव—

अन्नस्योद्धृत्य तन्मात्रं यञ्च लालाकृतिर्भवेत् ।

सुवर्णोदकमभ्युश्य हुताशेनैव तापयेत्॥ हताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसिळ्ळेन च। विद्याणां ब्रह्मशोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्॥

तस्यान्नस्य यावद्भागे स्पर्शसम्भावना तावद्भागं द्रीहत्याविशि ष्टेऽपि यावति लालास्पर्शः सम्भावितस्तावदुद्धृत्य शेषं सुवर्णसंयु कोदकप्रोक्षितं बह्विशिखास्पृष्टं पवमानस्कादिनिर्घोषेण संस्कृतं सुक्षीत । देवलः ।

> भक्तधान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धृत्य शेषं प्रोक्षणमहिति ॥

भक्तराशिः=द्वोणाधिकः।

विष्णुः ।

द्रोणादभ्यधिकं सिद्धमन्नं न दुष्यति । तस्योपहतमपास्य गाय-ज्यभिमन्त्रितं सुवर्णास्मः क्षिपेत् । वस्तस्य दर्शयदग्रेश्च ।

वस्तः=छागः।

यमदिसरिप ।

शृतान्नं द्रोणमात्रस्य इवकाकाद्यप्यातितम् । यासमुद्धृत्याग्नियोगात् योक्षणं तत्र शोधनम् ॥ अन्नमेकाढकं पक्षं इवकाकाद्यप्यातितम् । केशकीटावपन्नं च तदाप्येवं विशुद्ध्यति ॥ कीतस्यापि विनिर्दिष्टं तद्वदेव मनीषिभिः ॥ इति ।

## शातातपोऽपि-

केशकीटशुना स्पृष्टं वायसोपहतं च यत् । क्लीबाभिशस्तपतितैः स्तिकोद्क्यनास्तिकैः ॥ दृष्टं वा स्याद्यद्वं तु तस्य निष्कृतिरुच्यते । अम्युक्ष्य किञ्चिदुद्धृत्य तद् भुञ्जीत विशेषतः ॥ भस्मना वापि संस्पृश्यं संस्पृशेदुल्मुकेन वा। सुवर्णरजताभ्यां वा भोज्यं घातमजेन वा ॥ दृति ।

हारीतोऽपि-

इवकाकगुश्चोपघाते केशकीटिपपीलिकादिभिरन्नाग्रुपघाते काञ्चः
नभस्मरज्ञततास्रवज्ञवैद्रूर्यगोवालाजिनदर्भाणामन्यतमेनाद्भः संस्पृष्टः
मन्त्रप्रोक्षणपर्यिकरणादित्यदर्शनाच्छुदं भवतीति । द्रोणादकयोः
परिमाणमाह ।

बार्गाम् १७

पराशरः-

वेदवेदाङ्गविद्विपेर्क्यम्प्रशास्त्रानुपालकैः । प्रस्था द्वाविद्यतिद्वीणः स्मृतो द्विपस्थ आढकः ॥ इति ।

यतु-

भविष्यपुराणे-

पलद्वयं तु प्रस्तं द्विगुणं कुड्धं मतम् । चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकः ॥ आढकैश्च चतुर्भिश्च द्रोणस्तु कथितो बुधैः । कुम्भो द्रोणद्वयं प्रोक्तं खारी द्रोणास्तु षोडश ॥ इति । तद्देशाभेदाद्विरुद्धम् ।

बृहस्पतिः-

तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविष्ठवे । नगरप्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिनं दुष्यति ॥ आपद्यपि च कष्टायां तृड्भये पीडने सदा। मातापित्रोगुरोश्चेव निदेशे वर्त्तनात्तथा॥

स्पृष्टास्पृष्टिरिति । अस्पृष्टिरस्पृद्यं स्पृष्टमस्पृष्टियंनेति च बहुवीहिः । तेन तीर्थादावस्पृदयस्पर्धाने नाचमनस्नानादि । एवं च यत्र स्पर्धे न दोषस्तत्र दर्शनेऽपि सुतरां तथा । अत एव तीर्थादौ दवकाकादिदर्शने ऽप्यनुपद्दतत्वमुकम ।

देवलः-

द्रव्याणामविश्वष्टानां तोयाग्निभ्यां विशोधनम् । शोधनार्थं तु सर्वेषां उभयेश्रीह्मणैः स्मृतम् ॥ रवपाको यत् स्पृशेद् द्रव्यं मृण्मयं द्रव्यमेव च । पक्वं वा भोज्यकरूपं वा तत्सर्वं परिवर्जयेत् ॥ उच्छिष्टाशुचिभिः स्पृष्टमद्वं शोष्यतेऽस्मसा । द्वं वापि प्रभृतं च शोधयेत् प्रोक्षणादिभिः ॥

भोज्यकल्पं=अर्द्धपक्वम् । उच्छिष्टाग्राचिभिः । उचिछ्छत्वेनाशुचिभिः।

आममांसघृतं क्षौद्धं स्नेहाश्च फलसम्भवाः ।

म्लेञ्जभाण्डगता दृष्या निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः ।

पतञ्चाकरभाण्डविषयम् । अनाकरे द्रोणाधिकान्नोपसेचनयो
ग्यघृतादिविषयम् । ततो न्यूनस्यापि देशकालाद्यपेक्षया अपणादिमिः
शुद्धिः । तथा च—

बौधायनः ।

देशं कालं तथात्मानं दृष्यं दृष्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थां च श्वात्वा शोचं प्रकल्पयेत् ॥ तत्रैवाधारदोषे तु नयेत्पात्रान्तरं द्रवम्। घृतं च पायसं क्षीरं तथैवेक्षुरसो गुडः॥ शूद्रभाण्डस्थितं तक्षं तथा मधु न दुष्यति।

मिताक्षरायाम् ।

मधुघृतादेर्वर्णापसदहस्तात् शाप्तस्य पात्रान्तरे नयनं पुनः पचनं च कार्यम् । यथा—

शहः।

आकरजानां त्वभ्यवहरणीयानां घृताभिघारितानां शुद्धिः। पुनः पचनमेव स्नेहानां स्नेहवद्रसानाम्।

शातातपः।

गोकुले कन्दुशालायां तैलयन्त्रेक्षुयन्त्रयोः । अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीषु बालातुरेषु च । अमीमांस्यानि शौचाशौचभागितया न विचारणीयानि । कन्दुशाला= भर्जनशाला । अत्र कुण्डशालायामिति निर्णयासृते । कुण्डशाला=यञ्जशाः ला। बाला=पञ्चवर्षाभ्यन्तरवयस्कः । निर्णयासृते—

शह्यः ।
 निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथेव च ।
 कुसुम्भकुङ्कुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥
 शोषान्त कथिता द्युद्धिरिखाह भगवान् यमः ।
 निर्यासा=हिङ्कुप्रभृतयः । इदमञ्परिमाणविषयम् । बहुपरिमाणे तु—
 बौधायनः ।

बहुनां कुसुम्भकार्पासगुडलवणसर्पिषां कठिनीभूतानां चाण्डान् लादिस्पर्शे प्रोक्षणेनैव शुद्धिः। अत्यद्पत्वे त्याग एव । पारिषाते— बादिपुराणे।

गृहदाहे समुत्पन्ने दग्धे च पशुमानुषे।
अभोज्यस्तद्गतो वीहिर्धानुद्रव्यस्य संग्रहः॥
मृण्मयेनावरुद्धानामधोभुवि च तिष्ठताम्।
यवमाषतिलादीनां न दोषं मनुरब्रवीत्॥
ततः संक्रममाणेऽग्नौ स्थाने स्थाने च दह्यते।
न च प्राणिवधो यत्र केवलं गृहदीपनम्॥

तत्र द्रव्याणि सर्वाणि गृह्धीयाद्विचारयन्। शातातपः।

घृतं च पायसं क्षारं तथैवेश्वरसो गुडः।
शुद्रभाण्डगतं तकं तथा मधु न दुष्यति ॥
पायसं=द्रध्यादि। विकारार्थे तद्धितविधानादिति कल्पतरुपारिजातरत्नाः
करप्रभृतयः। यन्तु दुग्धसाधितमन्नं पायसमिति तन्न। तद्वाचित्वे पुल्लिः
कर्म्यवासाधुत्वात्। "परमान्नं तु पायसम्" इत्यमरकोशाद्।
विशवः।

द्रवाणां प्लावनेनैव घनानां प्रोक्षणेन च । छागेन मधु संस्पृष्टमन्नं तच्छुचितामियात् ॥ द्रवाणां प्लावनेनेति गोरसविषयम् । यदाह । शक्कः।

अपणं घृततैलानां प्लावनं गोरसस्य च । भाण्डानि प्लावयेदङ्किः शाकमृलफलानि च ॥ घृतादीनामपि अपणासम्भवे प्लावनं कार्य्यम् । बृद्धशातातपः ।

तापनं घृततेलानां प्लावनं गोरसस्य तु । तन्मात्रमुद्धृतं गुद्धेत् कठिनं तु पयो दिध । अविलीनं तथा सर्पिविलीनं श्रपणेन तु ॥

ब्रह्मपुराणे ।

द्रवद्रव्याणि भूरोणि परिष्ठाव्यानि चाम्भसा । सस्यानि ब्रोहयश्चेव शाकमूलफलानि च ॥ त्यक्तवा तु दूषितं भागं प्लाव्यान्यथ जलेन तु ।

बीधायनः। मधूदके पयोविकारे पात्रान्तरनयनेन शौचम् । एवं तैलसर्पिषी । उच्छिष्टसमन्वारब्धे तुदके चोपधायोपयोजयेत् ।

पविमिति पात्रात्पात्रान्तरनयनमतिदिश्यते । बदके चोपधायेति उदके प्रक्षिपयोद्धृत्योपयोजयेत् ।

तिर्यमत्र व्यवस्था। कित्रमृतादीनां यदंश उपघातस्तदंशं दृरीक्ष-त्य प्रोक्षणेन द्याद्धिः। अकित्नानां तु श्रपणम्। उच्छिष्टादिसम्बन्धे जलेन प्लावनं कार्यमिति। मिताक्षरायां तु प्लावो द्ववस्येति याञ्चवस्कीयाद् द्ववद्वव्यस्य घृतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य काकश्व। द्युपहृतस्यामेष्य-संस्पृष्टस्य प्लावः प्लावनं समानजातीयद्ववद्वयेण भाण्डस्यामिपूर-णम्। यावन्निःसरणं शुद्धिः, अव्यस्य तु त्याग एव। अरुपं च देशकालाद्यपेक्षया "देशं कालं तथात्मान"मिति वचनादिः त्युक्तम् । कीटाद्यपहतस्य तूत्पवनम् । यथाह— मतुः ।

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम् । उत्पवनं=वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाद्यपनयनमित्युक्तम् ।

अथ देहशुद्धिः ।

## तन्न याज्ञवल्कयः।

कालोऽग्निः कम्म मृद्वायुर्मनो ज्ञानं तपो जलम् । पश्चाचापो निराहारः सर्वेमी शुद्धिहेतवः ॥ अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्याश्च शुद्धिकृत् । शोध्यस्य मृश्व तोयं च सन्त्यासो वे द्विजनमनाम् ॥ तपो वेदविदां शान्तिर्विदुषां वर्षमणो जलम् । तपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ भृतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विशोधनम् । श्चेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता ॥

कालो=द्याहादिर्बोह्मणादीनाम् । अग्निः=स्पर्शादिद्वारा । कर्मा= <mark>सन्ध्योपासनादि । मृत्तिका=अद्युचिछिप्तानाम् । वायुः=प्राणायामादिगो-</mark> चरः । मनः=सङ्कल्पविकल्पात्मकम् , विचिकित्सितानाम् । यथा "मनः पृतं समाचरे"दिति । ज्ञानम्=आत्मश्रवणमननादिरूपम्, बुद्धिरूपाः स्तःकरणस्य । पृथ्वात्तायः=क्रते पापेऽनुरायः । वेग इति श्रवाद्यशुद्धः द्वव्यसंसर्गिण्या अपि नद्यास्तद्रसगन्धविरहिणि देशान्तरे वेगवशात् <mark>शुद्धिनं</mark> तु कूपादिवत्सर्वत्राशुद्धिरिति । निराहारः=आहारनिवृत्तिः । <mark>कोष्यस्य=शुक्राद्यपहतस्य शरीरादेः । संन्यास इति=किञ्चित्पापवतो ब्राह्मः</mark> <mark>णस्य सं</mark>न्यासः शुद्धये न तु पतितस्यापि<mark>, अनधिकारात्।</mark> तप इति≕ "वेदाभ्यासो हि विप्राणां विशेषात्तप उच्यते" इति दक्षवचनाद्विप्राणां <mark>वेदाभ्यासोऽसाधारणशुद्धिहेतुः। क्रच्छ्रादिकं तु सर्वसाधारणमित्यर्थः।</mark> <mark>अप्रख्यात</mark>पापानां तपः, गायञ्यादिजप इति कलिका । क्षान्तिः≕अपकारिण्य∙ <mark>प्यनपकारि</mark>द्युद्धिः । विदुषां=पण्डितानाम् । वर्ष्मणः=स्वेदादिमतो देहस्य । तपः=क्रुच्छ्चान्द्रायणादि । सत्यम्=असत्यभाषणानेवृत्तिः । भूतात्मनः= श्चरीरस्य । तपोविधे=उपवासादिवेदाभ्यासौ । बुद्धेः=अध्यवसायळक्ष-णाया विपर्ययञ्चानोपद्वताया यथार्थञ्चानेन नैर्मस्यम्। क्षेत्रज्ञस्य=जीवाः श्मनः । ईश्वरः=परमात्मा ।

मनुबिष्णु ।

हानं तपोऽन्तिराहारो मृत्मनो वार्युपाञ्चनम् । वायुः कर्माकंकालौ च युद्धेः कर्नृणि देहिनाम् ॥ सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् । योऽर्थे शुचिहिं स शुचिक्तं मृद्धारिशुचिः शुचिः ॥ श्वान्या शुच्चित्त विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छुन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ शोखं शुच्चिति मृत्तोयैन्नेदी वेगेन शुच्चिति । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ शद्भिगांत्राणि शुच्चान्ति मनः सत्येन शुच्चिति । विद्यातपोश्यां भूतात्मा बुद्धिक्षांनेन शुच्चिति ॥

शानम्=आध्यात्मिकं सांख्ययोगोपदिष्यम्। तपः=क्वच्यादि। आहारः=पवित्रतमभूरपन्नयावकादेः। मनः स्वसङ्करपद्वारेण शुद्धिकारणम् । उपात्रनम्=
गोमयलेपनादि । कर्मः=सन्ध्योपासनादि । अर्थशौचं निषिद्धोपायेन धनः
प्रहणामावः। परं प्रकृष्टं स्मृतं मन्वादिभिः। अतो हेतो योऽथें शुचिः
स एव शुचिः, अर्थेऽशुचिः पुनर्मृद्धारिशुद्धाप्यशुद्ध एवेत्यर्थः। शोद्ष्यम्=
मलाशुपहतं शोधनीयम् ताम्नादि । नदी वेगेन रजसा आर्चवेन मनो दुष्ट=
परपुरुषामिलाषमात्रवती। संन्यासेन=चतुर्थाश्रमग्रहणेन। भूतारमाऽत्र जीवः।

यमः।

सत्यं शौचं तपः शौचं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। सर्वभूतद्या शौचमद्भिः शौचं च पञ्चमम्॥

बृहस्पतिः—

परापवादाश्रवणं परस्त्रीणामद्द्यीनम् । पतच्छीचं श्रोत्रद्योर्जिद्वाशौचमपैशुनम् ॥ अप्राणिवधमस्तेयं शुचित्वं पादहस्तयोः । असंश्लेषः परस्त्रीणां शारीरं शौचिमिष्यते ॥ अप्राणिवधः≔प्राणिनामद्दतिः शौचिमत्यर्थः ।

तथा-

गात्राण्यद्भिर्विशुद्धन्ति मनः सत्येन वाग् भ्रिया । भूतात्मा तपसा बुद्धिक्षीनेन क्षमया बुधः॥

बृहस्पतिः—

गात्रं मृदम्मसा गुद्धेत् चित्तं भूताभिशंसनात् । विद्यया तपसा देही मतिर्ज्ञानेन गुद्धिति ॥ स्वाध्यायेनानुतापेन होमेन तपसैनसः। ध्यानेन क्षेत्रवासेन दानेनांहः परिक्षयः॥ भूताभिद्यांसनमेनसः परिक्षय इत्यम्बयः।

वशिष्ठः ।

कालोऽग्निमेनसस्तुष्टिरुदकान्यवलेपनम् । अविश्वातं च भूतानां षड्विधा शुद्धिरिष्यते ॥ अविश्वातं यस्योपघातहेतुसम्बन्धो न श्वातस्तद्द्वव्यमविश्वातम् । अय प्रक्षालनादिशुद्धिः ।

तत्राज्ञिराः ।

अर्ध्व नाभेः करौ मुक्त्वा यदङ्गमुपहन्थते । तत्र स्नानमधस्तात्तु क्षालनेनैव गुज्जति । इन्द्रिये च प्रविष्टं स्यादमेश्यं यदि कुत्र चित् । मुखंऽपि संस्पर्शेगतं तत्र स्नानं विशोधनम् ॥

ऋष्यशृतः।

मद्यविषम् त्रविप्रुड्भिः संस्पृष्टं मुखमण्डलम् । मृत्तिकागोमयैर्लेपात् पञ्चगब्येन गुज्जति ॥ विप्रुषो निरोमक्केदनसमर्था मुखजलविन्दवः । शातावपः ।

रजकः चर्मकृष्णेव ब्याधजालोपजीविनौ ।
चेलिनेर्णजकर्चैव नटः शैलूष्कस्तथा ॥
मुखेभगस्तथा इवा च वनिता सर्ववर्णना ।
चक्री ध्वजी वध्यघाती प्रामकुक्कुटशुकरौ ॥
पाभिर्यदङ्गं स्पृष्टं स्याव्छिरोवर्जं द्विजातिषु ।
तोयेन क्षालनं कृत्वा ह्याचान्तः शुचितामियात् ॥

रजकी=वस्त्ररञ्जनकर्ता। नटी=नर्तकः। शैलूषकी=नाटकाद्यमिनेता। मुखे-भगो=मुखयोनिरिति प्रसिद्धः। चकी=तैलिकः। ध्वजी=शौण्डिकः। वध्यघाती= चौरादिवधे नियुक्तः। ग्रामपदमुभयान्वितम्। अत्र शिरःशब्देन नामे-कर्ष्वे लक्ष्यते।

पैठीनिसः ।

उच्छिष्टरेतोविण्मूत्रं संस्पृश्योनमृज्याचम्य प्रयतो भवति त्रिः प्रश् क्षाल्य च देशम् । अत्र त्रिःप्रक्षाल्याचम्य प्रयतो भवतीत्यन्वयः । देवलः ।

उच्छिष्ठं मानवं स्पृष्ट्वा भोज्यं वापि तथाविधम् ।

तथैव हस्तौ पादौ च प्रश्लाख्याचम्य शुद्धति ॥ तथाविधम्=उच्छिष्टमेव भक्तादि ।

यदम्भः शौचिनिर्मुकं क्षितिं व्याप्य विनइयति ॥ प्रक्षात्वाशुचिलिप्तं च संस्पृश्याचम्य शुद्धति । शौचजलादितभूपिं स्पष्टा मलाद्यशुचिलिप्ताङ्गं च प्रक्षाल्याचम्य शुद्धतीति वाक्यार्थः ।

## अथ शारीरं शौचम् ।

हारीतः।

दुष्टाभिश्वस्तप्तितितर्थंगधोवणीपहतानां संस्पर्धे दवासस्वद्प्य-शोणितछर्दितलालानिष्टीवितरेणुकर्दमोलिलष्टजलाविण्मूत्रपुरिवादिभि-बाह्यशरीरोपघाते निरुपहताभिराद्धर्मुद्धिर्भस्मगोमयौषधिमन्त्रमङ्गलाः चारविधिप्रयुक्तवाद्यशरीरोपघातात् पूतो भवति ।

दुष्ठाः=चाण्डाळाद्यः । आभेशस्तः=पतितस्वादिना । तिर्थेग्=अज्ञ-विट्शुकरादिः । अधावर्णः=असच्छूद्रः । उपहतः=कुष्ठादिरोगवान् । दवासादयः परकीयाः । तत्रापि—

> "स्पर्शेनेन प्रदुष्यन्ति वातो गन्धरसाः स्त्रियः। स्त्रीणां मुखरसञ्जेव गन्धो निःदवास एव च"॥

इति वचनात् स्वस्त्रीदवासादयो न दुष्टाः । औषधा=सर्वोषधी ।
मङ्गलाचारो=मङ्गलेच्छाचरणं येषां ते सितसर्षपादयः । विधित्रयुक्तैः 
शिष्टप्रयुक्तेन विधिना यथाक्रममनुष्ठितैः । अत्र दवासायवपोपद्याते
मृत्तोयक्षालनोत्तरं मस्मादिष्वेकतरोपादानं शोणितायुप्याते तदुत्तरं
द्वित्रिचतुणीं सर्वोपद्याते तदुत्तरं सर्वोपादानमिति निबन्धकाराः ।

विष्णुः ।

नाभेरधस्तात् प्रबाहुषु च कायिकैमेलैरमेध्येर्वोपहतो मृत्तोयैस्तद्दः क्षं प्रक्षाल्यातिकृतः शुद्धेत् । अन्यत्रोपहतो मृत्तोयैस्तद्दं प्रक्षाल्य स्नानेन चक्षुष्युपहत उपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्येन, दशनच्छदोपहतश्च । प्रबाहुः=कफोणिकावधिर्वाह्वोरप्रभागः। मद्यान्याह—

विष्णुरेव।

मधूत्थमैक्षवं टाङ्कं कैलिं ख।ज़्रेरपानसम्॥ मृद्धीकारसमाध्वीकं मैरेयं नारिकेलजम् । अमेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य तु ॥ राजन्यश्चैव वैदयश्च स्पृष्ट्वा चैतान्न दुष्यतः॥ मधूर्थं=मधुपुष्पप्रभवमः। ऐक्षवम्=इक्षुरससम्भवम्। टाइं=किप्टिशिवः शेषसम्भवम् । कोलीर्वदरी तद्भवं कौलम् । खार्ज्रं=खर्ज्र्रफलभवम् । पान सं=पनसफललभवम् । यद्दीकारसं=द्राक्षाद्रवजम् । माध्वीकं=मधुजम् । मैरेथं= धातुपुष्पगुडधान्यादिसहितमिति शब्दार्णवे वाचस्पतिः । नारिकेलभवम्= तालफलजं एकाद्शं पृष्टी च द्वाद्शं मद्यम् । तदाह—

पुलस्त्यः ।

पानसं द्राक्षमाधूकं खार्जुरं तालमेक्षवम् । मधूरथं सेरमारिष्टं मैरेयं नालिकेरजम् । स्रमानाति विजानीयान्मद्यान्येकाद्येव तु । द्याद्यं तु सुरामद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम् ॥

अनेकादशमयस्पर्शे ब्राह्मणानामेवाशीचं सुरास्पर्शे श्रित्रयविशोः रपीति व्यवस्था। पञ्चगव्येन प्राशितेनेति शेषः। दशनच्छदोपहतः=ओः

ष्ट्रोपहतः ।

अर्ध्व नाभेः करो मुक्का यदङ्गमुपहन्यते। तत्र स्नानमधस्तात्तु क्षालनेनेव गुड्यति॥ इन्द्रिये च प्रविष्ट स्यादमेष्यं यदि कर्हि चित्। मुखेऽपि संस्पृश्य गतं तत्र स्नानं विशोधनम्॥

शक्षः। रथयाकर्दमतोयेन छीवनाद्येन वा पुनरः। नाभेकर्ष्क्वं नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन गुद्धाति।

थम: ।

सकर्दमं तु वर्षासु प्रविश्य ग्रामसङ्करम् । जङ्घाभ्यां मृतिकास्तिस्नः पद्भवां च द्विगुणाः स्मृताः ॥ प्रामसङ्करम्=प्रामस्वित्वत्रवाहदेशं सकर्दमं प्रविश्येरवर्थः । मास्त-शुक्ककर्दमादौ त्वदोषः । रथ्याकर्दमतोयानां मास्तेन शुद्धेरुकत्वात् ।

मतः।
विषमुत्रोत्सर्गशुद्धर्थं मृद्धार्यादेयमर्थवत्।
दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्विष ॥
वसाशुक्रमसङ्मन्जा मूत्रं विङ् कर्णाविष्नसाः(१)।
इलेष्माश्रु दृषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः॥

विण्मुत्रमुत्सुज्यते येन स विण्मुत्रोत्सर्गः=पाय्वादिस्तस्य शुद्धिरर्थः प्रयोजनं गन्धलेपक्षयादि तत्समर्थम् । कर्णविट्=कर्णमलम् । नखास्तु

<sup>(</sup> १ ) घ्राणकर्णविद् । इति मनुस्मृतौ पाठः । १८ विरु मि॰

कृता एव मलम् । दूषिका=नेत्रमलम् । अत्र पूर्वेषट्के सृद्धारिग्रहणम् । उत्तरषट्के जलमात्रग्रहणम् । तदाह—

बौधायनः।

बाददीत मुदोऽपश्च षट्सु पूर्वेषु ग्रुद्धये॥ उतरेषु च षट्स्वद्भिः केवलाभिर्विग्रुद्धति।

पूर्वेषु षट्सु विडन्तेषु।

गोविन्दराजस्तु मनुबौधायनवचनयोर्दर्शनात् उत्तरबङ्केऽपि दैवपि त्राद्यदृष्टकर्म्भप्रवृत्ते सूदमाद्द्यान्नान्यदेति व्यवस्थितविकत्पमाहेति कुल्दकमकः।

देवलः ।

ततः श्रारिश्रोतोभ्यो मलविस्यन्द्विश्रवात् ।

अन्नादीनां प्रवेशाच्च स्यादशुद्धिविशेषतः ॥

पतिताशुच्यमेध्यानां स्पर्शनाच्चाशुचिभवेत् ।

स्वप्नाद्धस्त्रविपर्यासात् क्षताद्धवपरिश्रमात् ॥

उन्तवा च वचनं शुक्तमनृतकूरमेव वा ।

त्रप्साविद्धां तनुं प्रेश्य दृष्टाचाम्य शुचिभवेत् ॥

प्रलेपस्नेहगन्धानामशुद्धौ व्ययक्षर्षणम् ।

शौचलक्षणमित्याहुर्मृदम्भोगोमयादिभिः ॥

लेपस्नेहे च गन्धे च व्यपकृष्टेषु दूरतः ।

पश्चादाचमनं वापि शौचार्थे वश्यते विधिः ॥

शरीरश्रोतोभ्यः=शरीरिचछद्रेभ्यः । मलं=द्वादशिवधं वशाशुकादि । विस्यन्दा=लालादयः । विस्रवो=विशिष्टस्रवणं स्वस्थानातस्थानान्तर-स्वणम् । अवादिप्रवेशो मुखादिद्वारा । पतितः=पातकी । अश्चि=औपाधि-काशौचवत् द्रव्यम् । अमेध्यं=वक्ष्यमाणम् । शक्कम=अस्त्रीलं परुषं च । "शुकोऽम्ले पुरुषेऽपूते व्यक्तं स्फुटमनीषिणा"विति विश्वकोषात् । त्रप्ता= द्रद्वीभृतं रलेष्मादिमलम् , तेन विद्धां लिप्तां प्रेक्ष्यानुमानादिना द्वात्वा, दृष्ट्वा निरीक्ष्य, विधिमाचमनस्येति द्योषः ।

विष्णुः।

पञ्चनखास्थिस्नेहं स्पृष्टा आचमेत्, चाण्डालम्लेच्छभाषणे च। पञ्चनखास्थि=मध्येतपरपञ्चनखास्थि।

बौघायनः।

नीवीं विश्वस्य परिघायोपस्पृशेत् । उपस्थुशेत्=आचामेदित्यर्थः। भापस्तम्बः ।

रिक्तपाणिर्वयस उद्यम्याप उपस्पृशेत् । शक्तिविषये न मूहूर्जः मध्यप्रयतः स्यात् । रिक्तपाणिस्तु रिकहस्तो वयसे पक्षिणे उद्यम्य पाणिमाचामेदित्यर्थः ।

हारीतः।

देवतामभिगन्तुकामो आचामेत्। तथा नोत्तरेदनुपस्पृद्य। जल पारगमने पूर्वमाचामितव्यमित्यर्थः।

उत्तीर्योदकमाचाम्यावतीर्थाप उपस्पृशेत् । प्राप्त एवं स्यात् श्रेयसा युक्तो वरुणश्चेव पूजितः ॥ प्राप्त ।

याज्ञवल्क्यः।

स्नात्वा पीत्वा श्चुते सुप्ते शुक्ते रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ मन्वित्ररोष्ट्रहस्पतयः ।

सुद्रवा ख्रुत्वा च भुक्तवा च निष्ठीव्योक्तवानृतं वसः। पीत्वापोऽध्येषमाणश्च आचामेत्प्रयते।ऽपि सन्॥ श्रुद्रवा=छिकां कृत्वेत्यर्थः। अत्र शयनादि कृत्वा द्विराचमनं कर्त्तरे ध्यम्। वेदाध्ययनपूर्वकाले च द्विराचमनीयमित्यर्थः।

वायुपुराणे ।

निष्ठीवने तथाभ्यक्षे तथापादावसेचने। उच्छिष्टस्य च सम्भाषादशुग्युपहतस्य च॥ सन्देहेषु च सर्वेषु शिकां मुक्तवा तथैव च। विना यक्षोपवीतेन नित्यमेवमुपस्पृशेत्॥ उष्ट्रवायससंस्पर्शे दर्शने चान्त्यजन्मनाम्।

निष्ठीवनं समुखेन इलेष्मत्यागः। निष्ठीवनादौ कृते आचमनम्।
सन्देहेषु चाचमनिमित्तसंद्ययेषु चाचमनं कर्त्तब्यम्। शिखां मुक्तवा विना यश्चोपवीतेनेत्येताभ्यां शिखामोचनस्य यश्चोपवीतत्यागस्य चाचः मननिमित्तत्वमुक्तं तेन तदुत्तरं पुनः शिखां बध्वा यश्चोपवीतं च धृत्वाः ऽऽचमनीयमित्यर्थः।

वशिष्ठः ।

सुप्तवा सुक्तवा क्नात्वा पीत्वा रुदित्वा चाचान्तः पुनराचामेत् । भोजनक्षादावण्याचमनं ''भोक्षमाणस्तु प्रयतो द्विराचामे''दित्यापस्तः स्रात । मार्कण्डेयपुराणे ।

देवार्चनादिकार्याणि तथा गुर्वभिवादनम् । कुर्वन्ति सम्यगाचम्य तद्वदन्नभुजिकियाम् ॥ पद्मपुराणे ।

वर्णत्रयस्य संस्पर्शादाचम्य प्रयतो भवेत् । संस्पर्शे प्रतिलोमानां क्रियात्यागो विधीयते ॥ तथा—

विशे विशेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कथञ्चन । आचम्यैव तु शुद्धः स्यादापस्तम्बो ब्रवीन्मुनिः ॥ प्रजापतिः ।

उपक्रमे विशिष्टस्य कर्मणः प्रयतोऽपि सन् । कृत्वा च पितृकर्माणि सकृदाचम्य शुद्धति ॥ उपक्रमे=आरम्भे । विशिष्टस्य=विहितस्येत्यपरार्कः । संवर्तः ।

> चर्मारं रजकं वेणं धीवरं नटमेव च। पतान्स्पृष्ट्वा नरो मोहादाचामेत्प्रयतोऽपि सन्॥

अथाचमनानुकरपः ।

योगियाज्ञवस्यः।

श्चते निष्ठीविते सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने ।
कम्मेस्थ पव नाचामेद्दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥
अग्निरापश्च देवाश्च चन्द्रादित्यानिलास्तथा ।
पते सर्वे तु विद्याणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥
मार्कण्डेयपुराणे ।

कुर्याद्। चमनं स्पर्धे गोष्टृष्टस्यार्कद्र्यनम् । कुर्वीतालम्भनं वापि दक्षिणश्रवणस्य च ॥ यथाविभवतो ह्येतत् पूर्वीभावे ततः प्रम् । अविद्यमाने पूर्वस्मिन्तुत्तरप्राप्तिरिष्यते ॥

पराशरः । श्चुते निष्ठीविते चैव दन्तिश्चिष्ठे तथानृते । पतितानां च सम्भाषे दक्षिणं अवणं स्पृद्योत् ॥

रुद्धशातातपः। वातकस्मीण निष्ठीव्य दन्तश्चिष्टे तथानृते। क्षुते पतितसम्माषे दक्षिणं अवणं स्पृशेत्॥ कर्णस्पर्धे च नासास्पर्धपूर्वकामिच्छन्ति । पटन्ति च-गङ्गा वै दक्षिणे श्रोत्रे नासिकायां हुताद्यनः । उभावपि च पर्छन्यौ तत्क्षणादेव द्युद्धति ॥ अथानमनापनादः ।

तत्रापस्तम्बः।

न समश्रीभविच्छेष्टो भवति । अन्तरास्ये शुचियांवन हस्तेनोपस्पृश्चाति । इमश्रु मुखान्तः प्रविष्टं इमश्रुगतलालादिलेपश्च, शुचियांव सस्तेन न स्पृश्चाति तावदेव, हस्तेन स्पर्शे तु इमश्रु हस्तं च प्रक्षाल्याचमेत् । याध्वत्त्वयः ।

इमश्रु बास्यगतं दन्तसक्तं त्यक्तवा ततः द्युचिः। आस्यगतं=इमश्रु द्युचि दन्तावकाद्यस्थितं बान्नावयवादि त्यक्तवा द्युचिः। अत्र त्यागोत्तरमाचमनं कार्य्यं 'भोजने दन्तलग्नानि निः ईत्याचमनं चरे''दिति देवलीयात्। विद्योषमाह—

दन्तिहरुष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्षणात् प्राक् च्युतेरित्येके । च्युतेष्वास्त्रावविद्यान्तिगरन्नव तच्छुचिः । जिह्वाभिमर्षणायोग्यं दन्तः छमं नाशोचजनकम् । पतः चानुपरुभयमानरस्विषयम् । "दन्तवहन्तः छग्नेषु रस्तवर्जम्" इति शङ्कवाक्यात् । जिह्वाभिमर्षणेऽप्यशक्त्वानुद्धारे न दोषः ।

द्ग्तलग्नमसंहार्थ्यं लेपं मन्येत द्ग्तवत् । न तत्र बहुशः कुर्याद्यसमुद्धरणे पुनः ॥ तत्रात्यन्तमशौचं स्यात् तृणवेधाद् व्रणे कृते ॥

इति देवकीयात् । असंहार्थ्ये दन्तगतं छेपं दन्तवनमन्येतेत्यर्थः। च्युतेष्विति यदि दन्तलग्नमाचमनोत्तरं च्यवते तदा स्नाववत् लालावत् निगिरमेव शुस्त्रति । तथा च—

वशिष्ठः ।

दन्तवद्दन्तलग्नेषु यश्चाप्यन्तर्मुखे भवेत्।

यद्यापीति। दन्तच्युतमप्यत्र कणादि यत् प्रमादादवशिष्टमाचमनीः चरमुपळभ्यते तद्दिप निगिरन्नेव श्रुचिरित्यर्थः। अत्र निगिरन् त्यजिनित्याचारादर्थः। पतन्मते दन्तसक्तं त्यक्तवेति याद्यवक्ष्यकवाक्यता। वस्तुतो निगिरणं गळाधःकरणमेव। इत्थमेव निगिरन्नेवेत्येवकारो मोजनोत्तरप्रसक्ताऽऽचमनव्युदासार्थः साधु सङ्गच्छते। अत एव निगिरणं त्यागो वेति विकल्प इति मिताक्षरा शूळपाणिश्च।

मनुः ।

हिप्रान्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान्। भूमिगेस्ते समा श्रेया न तैरप्रयतो भवेत ॥ अन्येषामाचमनार्थे जलं ददतो ये जलविन्दवः पादौ स्पृशन्ति ते शुक्रभूमिगतोदकैः समास्ते नाचमनावहाः, पादावित्युपादानाज्जङ्कादि -हिप्शे प्रयतस्वमिति कलिकाकुरुल्दस्भद्यै।

यमः ।

प्रयान्त्याचमतां यास्तु शरीरे विद्युषो नृणाम् । उच्छिष्टदोषो नास्त्यत्र भूमितुत्यास्तु ताः स्मृताः ॥ विद्युषामपि निष्ठीवनत्वात् तत्स्पर्शे आचमनप्रस्रकावपवादमाह— मनुः।

नोचिछ्छं कुर्वते मुख्या विष्ठुषोऽङ्गं नयन्ति ताः । मुखभवा विष्ठुषो या अङ्गं न यन्ति किन्तु भूमौ पतन्ति ताः स्पृष्टा अपि शुचयः । अङ्गगतासु तिह्योमक्केदनश्रमास्वाचमनम् ।

तथा च । पैठिनसिः ।

भूमिगता बिन्दवः परामृष्टाः पूता विद्युषः द्युद्धाः विरोमहिन्नेष्वाः चामेत् । अभ्यक्तिरसौ।

मधुपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहुतीषु च। नोव्छिष्टस्तु भवेद्विपो यथात्रेर्वचनं तथा॥

प्राणाहुतीषु पञ्चमहाम्रास्याम् । अत्र मधुपकि दिविहितमध्यपाठाः दृष्सु विहितापोशानादि बिति कस्पतस्त्रमृतयः । पीत्वाप इति तु विहिते तरज्ञलपाने आचमनविधायकम् । परे तु-अव्स्वाचमनं नारिकेलादिज्ञः लिविषयम् । अप्सु नोविक्षष्ट इति तदितरज्ञलविषयमित्याहुः । विवाहरपदतौ ।

त्विभिः पुष्पैः फर्रेमूं हैस्तृणकाष्ट्रमयेस्तथा।
सुगन्धिमिस्तथान्येश्च नोविद्धष्टो भवति द्विजः॥
सर्जूरीतालवर्गश्च मृणालं पद्मकेसरम्।
नारिकेलं कसेषं च नोविद्धष्टं मनुरब्रवीत्॥
ताम्बुलं च कषायं च सर्वे च जलसम्भवम्।
मधुपर्के च सोमं च लवणाकं तथा कवित्॥

शाचमनस्याशुचित्वापनायकत्वादृष्टिछष्टत्वाभावानात्रात्रममं कार्यम्।

अन्ये तु ।

सुप्तवा श्चरवा च भुक्तवा च निष्ठव्योक्तवानृतं वचः।
पीत्वाऽपोऽध्येषमाणश्च आचामेत् प्रयतोऽपि सन्॥
इति यनुना प्रयतस्यापि नैमिचिकाचमनविधानादाचमनमावद्य कम्। तथाच—

<mark>थाचारादर्शः</mark>।

अप्सृच्छिष्टतानिषेधेऽपि पीत्वाप इति नैमिचिकमाचमनं प्रयतोऽः पीति अवणाद्येति ।

अत एव मधुवर्के आचमनं गृह्ये स्मर्थिते। अनुि छष्टविधानं तु परेषां तत्स्पर्शादावाचमनाभावस्य ग्रुद्धादिस्पर्शेऽधिकदोषाभावस्य तदुत्तरं विनाचमनं कर्मान्तराधिकारस्य च बोधाय। एवं च विद्यितगङ्गाजलपानादावप्रायत्याभावेऽपि नैमित्तिकमाचमनम्। अत एव भट्टपादैस्तास्बूलभक्षणोत्तरमनाचमनमनाचार द्वत्युक्तम्। भोजनः निबन्धननैमित्तिकाचमनौचित्यात्। यदि च—

आचामेत् चर्वणे नित्यं मुक्तवा ताम्बूळचर्वणम् । ओष्ठौ विळोमकौ स्पृष्ट्वा वास्रो विपरिभाय च ॥

इति मिताक्षराग्रलपाणिधृतवचनात्ताम्बूलचर्वणेऽनाचमनं तथाप्यन्यश्र तदावश्यकमिति बद्गित ।

शातातपः।

दन्तलक्षे फले मूले भक्षे स्नेहे तथैव च ।
ताम्बूले चेक्षुखण्डे च नोव्छिष्टो भवति द्विजः॥
फले मूले चाग्निपकभिन्ने इति रत्नाकरः। फलपदं च धान्यभिन्नः
फलपरम् । भक्षे=कटुकषाये।

मनुः ।

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन । अनिधायेव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ द्रव्यहस्तो-दुग्धादिहस्त एवाचान्तः शुचितां प्राप्तुयादिति रत्नाकरः। द्रव्यमत्राम्नपानव्यतिरिक्तमित्याचारादर्शः।

बृहस्पतिः।

प्रचरंश्चान्नपानेषु यदोविछष्टमुपस्पृशेत् । भूमौ निधाय तद्द्रव्यमाचान्तः प्रचरेत् पुनः ॥ प्रवरन्=परिवेषणं कुर्वाणः । अन्यानेष्य-स्नेहपकादिश्चिति रताकरः । भूमिनिहितस्य तु तस्य द्रव्यस्याभ्युक्षणम् । तथा।

अर्ष्येऽमुद्दके रात्रौ चौरव्याघाकुले पिथ । कृत्वा मूत्रं पुरीषं च द्रव्यहस्तो न दुष्यति ॥ शौचं तु कुर्यात्प्रथमं पादौ प्रक्षालयेत् ततः । उपस्पृद्य तद्भ्युक्ष्य गृहीतं द्युचितामियात्॥

## आपस्तम्बः ।

कृत्वा मूत्रे पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथञ्चन । भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा स्नानं यथाविधि ॥ तत्संयोगानु पकान्नमुपस्पृदय ततः शुचिः । तत्र—

तत्र मनुः। अथ स्नानशुद्धिः।

दिवाकीर्तिमुद्दक्यां च स्नातिकां पतितं तथा। शवं तरस्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धाति ॥ आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशेने। सौरान् मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः॥ नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विश्रो विशुद्धाति।

दिनाकीतिः=चाण्डालः । उदनया=रजस्वला । स्तिका=प्रस्वोत्तरम्माः
ससमया । तस्तृष्टिनिमिति=द्यावस्पृष्टिनिमित्यर्थे इतिकृष्द्रकमट्टः। यत्तु तत्
स्पृष्टिनिमिति तच्छन्देन दिवाकीत्यदिनां सर्वेषां परामर्पादिवाकीत्याः
दिस्पृष्टिनिमित्यर्थे इति । तन्न। "द्यावस्पृद्यं च स्पृष्ट्वे"ति वक्ष्यमाणविष्णुः
वाक्ये विशिष्यामिधानात् ।

शवस्पृशं दिवाकीर्ति चिति प्यं रजस्वलाम् । स्पष्टा त्वकामतो विष्ठः स्नानं कृत्वा विशुद्धिति ॥ इति । मिताक्षराधृतवृहस्पतिवचनाच्च । किञ्चैवं दिवाकीर्स्योदि । स्पृष्टस्पर्शे आचमनमात्रविधानं विरुद्धेत् । तथा च—

याज्ञवल्क्यः ।

उदक्याशुचिभिः स्नायात् संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशोत् । अन्छिङ्गानि जपेस्वैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥

उद्देश रजस्वला। अग्रुचयः=श्ववाण्डालपतितस्तिकाः, शावाशी विनश्च, पतैः संस्पृष्टः स्नायात् , तैः उद्देशशीचिसंस्पृष्टेः संस्पृष्टस्तु आचामेत् । संस्पृष्ट इत्येकवचनान्तानिर्दिष्टस्य तैरिति बहुवचनान्तेन परामर्शः। परेषामपि स्नानार्हाणां परामर्थार्थे तेन स्नानार्हमात्रस्पर्शे आचमनमुत्सर्गतः सिद्धाति । स्नानर्हाश्च वश्यमाणस्मृतिवाक्येरवगन्त-द्याः । आचम्याब्लिङ्गानि "आपोहिष्ठाः" इत्येवमादीनि त्रीणि वाक्याः नि जपेत् , तथा गायत्रीं सक्षन्मनसा जपेत् । एतेन "उदक्याग्राचिसिः स्नायात्" इति दण्डाद्यचेतनव्यवधानस्पर्शाविषयम् , चेतनव्यवधानः स्पर्शे तु मानवमित्यविरोधात् तत्स्पृष्टिनमिति चाण्डालादिस्पृष्टिनः मित्यर्थकमिति दीपकलिकामिताक्षरोक्तं प्रत्युक्तम् ।

एकां शाखां समाद्धश्राण्डालादियंदा भवेत्। ब्राह्मणस्तत्र निवसन् स्नानेन शुचितामियात्॥

तारशस्पर्शेऽपि स्नानविधानाञ्च । तस्मान्छवभिन्नोद्दयाद्यशुचिः स्पृष्टस्पर्शे आचमनम् । शवस्पृष्टस्पर्शे स्नानम् । शवस्पृष्टस्पृश्टस्पर्शे त्वाचमनम् ।

> तस्दृष्टिनं स्पृशेयस्तु स्नानं तस्य विधीयते। उर्द्धमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा॥

इति संबत्तस्मरणात्। तरस्पृष्टस्पर्धे न किञ्चित्। इदमकामकृते। कामकृते तु तृतीयस्य स्पर्धेऽपि स्नानमेव। यदाह—

पतितचाण्डालस्तिकोदक्याश्चवस्पृष्टितस्स्पृष्ट्युपस्पृष्ट्युपस्पर्शः ने सचैलसुदकोपस्पर्शनाच्छुद्धोदिति । चतुर्थस्त्वाचमनम् ।

उपस्पृश्याशुचिस्पृष्टं तृतीयं वापि मानवः। हस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षाल्याचम्य शुद्धाति॥

इति देवलीयात् । तृतीयं वेति वाकाराश्चतुर्थसंग्रहः । तत्राकामतः स्तृतीयं कामतश्चतुर्थे स्पृष्टुाचमनम्। अत्र श्ववः प्रथमः, तत्स्पृष्टो द्वितीः यः, तत्स्पृष्टस्तृतीय इत्यादि बोध्यम् । चाण्डालादिस्पृष्टरद्भ्यादिस्पर्शे न दोषः । तथा च—

याबवरक्यः।

रिहमरिव्ररज्ञद्ञायागौरद्दवो वसुधानिलः। विशुषो मक्षिकाः स्पर्धे वत्सः प्रस्नवणे छुचिः॥

रसयः=सूर्यादेः। रजः=अजाद्यसम्बन्धि श्वकाकोष्ट्रखरोलूकशुकरम्राः स्यपक्षिणाम्। 'अजाविरेणुसंस्पर्शादायुर्लक्ष्मिश्च द्वीयते''। इति तत्र दोषश्चवणात्। छाया=बृक्षादेः।

पराशरः ।

मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्गक्रमिदर्डुराः ।
मध्यामेध्यं स्पृश्चन्तोऽपि नोव्छिष्टं मनुरव्रवीत् ॥
र्व्हरी=मण्डूकः । तथा पादुकान्तरितामेध्यादिस्पर्शे न दोषः ।
"पादुके चापि गृह्णीयादस्पृश्यस्पर्शवारणे" इति व्रतप्रकरस्थवचनात्।

क्षेत्र भी वाह

तथानेकजनसंवाह्य दारुशीले अपि भूमिसमे इति वचनादीदशदादारि लाद्वारकस्पर्शे नाशीचम् । आचारपरलवे-

मनुः ।

कुण्डे मञ्जे शिलापृष्ठे नौकायां गजवृक्षयोः। संप्रामे संक्रमे चैव स्पर्शदोषो न विद्यते। अत्र वृक्षस्पर्शे दोषाभावः शाखाभेदेन बोध्यः। "एकशाखा" इत्या-दिपूर्वलिखितवाक्यात्।

व्याघ्रपादः ।

चाण्डालं पतितं चेव दूरतः परिवर्जयेत् । गोवालन्यजनादर्वाक् सवासा जलमाविद्येत् ॥ पतद्तिसङ्करस्थानविषयम् ।

अन्यत्र तु-

बृहस्पतिः ।

युगं च द्विगुणं(१) चैव त्रियुगं च चतुर्युगम् । चाण्डालस्तिकोदक्यापतितानामधः क्रमात् ।

स्मृत्यन्तरे ।

स्पृष्ट्वा देवलकं चैव सर्वासा जलमाविशेत्। देवाचनपरो विश्रो विचार्थी वत्सरत्रयम्॥ आसी देवलको नाम दृष्यकृष्येषु गर्हितः।

ब्रह्माण्डपुराणे ।

भैवान् पागुपतान् स्पृष्टा लोकायतिकनास्तिकान्। विकस्मेर्थान् द्विजान् भ्रदान् सवासा जलमाविशेत्॥

मनुः ।

नारं स्पृष्टुास्थि सस्नेहं स्नात्वा विश्रो विशुद्धिति । आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥ मातुषास्थि स्निग्धं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमाशौचमित्रम्थे त्वहोरात्रम् ।

विःणुः।

पञ्चनखास्थिकेहं स्पृष्ट्वाऽऽचामेश्वाण्डालम्लेच्छसम्भाषणे च। अत्र पश्चनखास्थि=अमानुषमध्येतरपञ्चनखास्थि । तथा—

विष्णुः ।

चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः। मैथुने दुःस्वप्ने वमनिवि रेकयोश्च दम्श्वकम्मीण कृते च शवस्पृशं स्पृष्टा रजस्वलाचाण्डालयूपां श्च। भक्ष्यवर्ज पञ्चनखशवं तदस्यि च सस्नेहं स्पृष्टा स्नातः प्ववस्त्रं ना

<sup>(</sup>१) द्वियुगमिति मिताक्षरायां पाठः ।

प्रश्नालितं विभृयात्। नाप्रश्नालितं विभृयादित्येतावता यद्वस्त्रे धृते स्पर्शो वृत्तस्तद्वस्त्रं सर्वमक्षालितमगुद्धमिति गम्यते।

ताँदेयमत्र व्यवस्था। अकामकृते स्निग्धत्राह्मणास्थिस्पर्शे स्नानम्, आस्मिग्धतःस्पर्शे आस्मानम्, गोस्पर्शनं च। कामकृते तु स्निग्धासिग्धाः न्नाह्मणास्थिस्पर्शे स्नानगोस्पर्शस्य स्मिण्यस्पर्णानि। कामकृते स्निग्धताह्मणास्थिस्पर्शे स्नानगोस्पर्शे स्विग्धताह्मणानि। कामकृते स्निग्धताह्मणानि। कामकृते स्निग्धताह्मणानि। कामकृते स्निग्धताह्मणानि। अस्मिग्धताह्मणानि। अस्मिग्धताह्मणानि। अस्मिग्धानि। अस्मिग्धनाह्मणानि। अस्मिग्धनाहम्मानि। अस्मिग्धनानि। अस्मिग्धन

शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम् । ह

तथा। प्राक्चूडाकरणाद्वालः प्रागनप्राधनाविद्युद्धः। कुमारस्तु स विद्येयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनम्॥

मतुः। वान्तो विरिक्तः स्नात्वा च घृतप्रश्चनमाचरेत्। आचामेदेव भुकान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्॥

वान्तः=क्रतवमनः । विरिक्तः=तिहिनेष्ट्चिविरेकः, एवं भूतः स्नात्वा धृतं प्राह्य विशुद्धतीत्यर्थः । मिलितञ्चैतिन्निम् । मैथुने दुःस्वप्ने वमनविरेकयोरिति विष्णुनाभिधानात् । "स्नानं मैथुनिन" इति ऋतुगः मनविषयम् । तथा च-

शातातपः।

ऋतौ तु गर्भशङ्कायां स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्। अनृतौ तु सदा कार्य्य शौचं मृत्रपुरीषवत्॥ अजीर्णेऽम्युदिते वान्ते रमश्रुकर्मणि मैथुने। दुःस्वमे दुर्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते॥

अजीर्ण स्नित अभ्युदिते सूर्योदयोत्तरं वान्ते स्नानं समुदितमेतानिः मित्तं तेन पर्युषितवान्ते स्नानामित्यर्थ इति स्थपः। कोचित्त-अभ्युदिते वमनोद्वारादिना आभिष्यके अजीर्णे स्नितं तदुत्तरं स्नानम् , वान्त इति पर्य्युषितवमनपरमित्याद्वः। दुर्जनः≔चाण्डालादिः। परे तु क्रव्यनुरोधात दुर्जनः पिद्युन इत्याद्वः।

देवलः ।

द्वपाकं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शबद्दारकम्।

स्तिकां स्थिकां(१) वैव रजसा च परिष्ठुताम् ॥ रवकुक्कुटवाराहांश्च ग्राम्याम् संस्पृश्य मानवः। सवैलं स्विरः स्नात्वा तदानीमेव ग्रुस्ति ॥ अगुद्धान् स्वयमण्येतानगुद्धस्तु यदि स्पृशेत्। विग्रुस्तरुपवासेन तथा कुरुकुण वा पुनः॥

स्यिका=प्रसवकारियत्री। इन्ह्रेण वा प्रवरिति वारं वारं कामक्रतस्पः श्रीविषयमिति मिश्राः। इन्ह्रेण द्वपाकादिविषयः। इन्नादिषु त्पवास इति व्यवस्थेति मिताक्षरा।

> मानुषाहिथवसां विष्ठामात्त्वं मूत्ररेतस्वी । मज्जानं घोणितं वापि परस्य यदि संस्पृत्रोत् । स्नारवापमृज्य लेपादीनाचम्य स द्याचिर्भवेत् । तान्येव स्वानि संस्पृदय पृतः स्यात् परिमार्जनात् ॥

हैपादीनपमुज्य स्नात्वा चेति कमः । अत्र वसादीनामपि मानुषस्य स्वन्धिनामेवोपादानं सिबिहितत्वात् । वसादिस्पर्शश्चात्र नाभेरपरि-स्नानेहतुः।

ऊर्द्ध नाभेः करी मुक्तवा यदङ्गमुपहन्यते । तत्र स्नानमधस्तान्त झालनेनेव शुद्धाति ॥ स्यितिरोवचनात् । अधःस्पर्धे तु झालनम् । बौषायनः ।

शुनोपहतः सचैलो जलमबगाहेत । प्रश्लावय वान्तदेशमितना सं. स्पृद्य पुनः प्रश्लावय पादौ चाचम्य प्रयतो भवति ।

श्चनोपहतः=श्चना संस्पृष्टः। अत्र नाभेरुई स्पर्शे स्नानम्। नाभेरुधः स्पर्शे प्रक्षालनमाचमनञ्जेति ब्यवस्थितो विकल्प इति स्नाकरः।

बौधायनः । चाण्डाळेन सहाध्वगमने सचैळस्नानम् । इदं च कामः कृतविषयम् । चाण्डाळस्य सुख्यतया तत्सहगमनविषयमित्यन्य इति रक्षाकरः ।

पराशरः।

चैत्यवृक्षिश्चितिर्यूपश्चाण्डालः सीमविक्रयी । एतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविद्योत् ।

त्या।

श्वकाकरवलीहरूय नखेविद्लितस्य च।

<sup>(</sup>१) साविकामिति विज्ञानेदकरधृतः पाठः । साविका⇒प्रसवस्य कारयित्रीति मि-ताक्षरा ।

अद्भिः प्रक्षालनं घोषमप्तिना चोपचूडनम् ॥ वैत्यनुक्षः=चितास्थानजो वृक्षः । अवलीढः=रस्नया स्पृष्टः । उपचूडनम्= अप्निचिखासंयोगः ।

हारीतः।

इवपचमुष्टिकप्रेतहारकवसादि संस्पृदय "देवीराप" इत्येताभिरन्त जिले स्नातः पूता भवति ।

स्वपचः। इवस्राद्कः। भेतहारक इति प्रसिद्धः। मुधिकः=श्वहर इति रत्नाकरः। देवीराप इत्येताः "देवीरापोऽपानपादि"त्याद्याहितस्र आचः। अयं च प्रयोगो वारंवारं स्पर्शे, अन्यथा स्नानमात्रम्। तथा-

अजीर्णवान्तरमश्रकम्मायोनिपश्चिद्वामेश्वनगमने च । अजीर्णवान्तः=दिनान्तरे कृतपर्श्वेषितवमनः । रमश्रकर्म=क्षौरम् । अग्रोद्विपश्चिद्वित्यत्र मेश्वनगमन इति प्रत्येकमभिसम्बद्ध्यते । अयोनि=योनीः तरदङ्गम् । ब्रह्मचर्यानुवृत्ती-

पैठीनसिः।

स्क्रन्दने छद्देने सचैलस्नानं घृतप्राधानं च। काककेशमलने सचैलः स्नानं घृतप्राधानं च, अनुद्कमूत्रपुरिषकरणे सचैलस्नानं महाव्याहः तिहोमः। सस्नेहमस्थि संस्पृत्रय सचैलं स्नानं महाव्याहृतिहोमश्च। खरोष्ट्रचाण्डालस्पर्धे सचैलस्नानम्।

स्कन्दने रेतस इति शेषः। काककेशमलने=काकपश्चमर्दने। अनुदक्तमूत्रः
पुरीषकरणे=खद्कव्यतिरेकेण मूत्रपुरीषोत्सर्गानन्तरं शौचिविलम्बे शौचं
खत्वा सचैलं स्नानं कार्यम्। सन्नेहमिति=कामकृते महाव्याद्वतिहोमः।
अकामकृते तु ब्रह्मचारिण्यपि मन्कस्नानमेव शुद्धिः।

काश्यपः।

चाण्डालद्वपचद्मशानसुनामृतहारकरजस्वलासुतिकास्पर्श उ-दितेऽस्तमिते स्कन्दित्वाऽक्षिस्पन्दने कर्णकोशने चित्यारोहणे यूथस्प-श्रेने [चैव प्रायश्चित्ते ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य] च सचैलं स्नात्वा पुनर्मनोज-पेत् , महाब्याद्वतिभिः सप्तान्यादुर्तार्जुहुयात् , ततः शुद्धिभवति ।

अक्षिस्पन्दने=अशुभस्चकादिस्पन्दे 'पुनम्मन'' इति पुनर्मनः पुनराः शुरित्यादि प्रायश्चित्तमिति । पतन्त बुद्धिपूर्वकेऽभ्वासे वा द्रष्टव्यम् । मार्कण्डेयपुराणे ।

> अभोज्यस्तिकाषण्डमार्जाराखुदवकुक्कुटान्। पतितापविद्धचाण्डालमृतद्दारांश्च धर्मवित् ॥ संस्पृद्दय शुद्धति स्नानगदुदक्षाप्रामशूकरी ।

अपविदः=कुलबहिस्कृतः। अत्र मार्जारस्पर्धे यत्स्नानमुक्तं तद्यदि पुरुषेण मार्जारः दृष्ट्यते तदा ब्रेयम्। यदि तु मार्जार एव पुरुषं स्पृ-श्वाति भाण्डादि वा तदा पुरुषादेनीशौचं, तद्विषयमेव मार्जारश्च सदाः श्वाचिरिति वचनमिति व्यवस्थेत्याचाराद्शः। स्नानं च मार्जारस्पर्शः विषयमित्यन्ये।

च्यवनः ।

द्वपाकं प्रतिभूमं देवद्रव्योपजीविनं प्रामयाजकं यूपं चितिकाष्ठं मधं मध्माण्डं सस्नेहं मानुषास्थि श्वस्पृष्टं रजस्वलां महापातिकनं श्वं स्पृष्ठा सचैलमम्भोऽवनाह्योचीर्याग्निमुपस्पृशेत्, गायत्रयष्ट्यातं जपेत्, घृतं प्राह्य पुनः स्नात्वा त्रिराचामेत्। अत्राग्निस्पर्शादिकामः कृते वारं वारं स्पर्शे, अन्यथा स्नानमात्रम्।

व्यासः ।

भासवानरमार्जारखरोष्ट्राणां शुनां तथा। शुकराणामवेष्यं च स्पृष्टा स्नायात् सचैलकम्॥

भासो=गोष्ठकुक्कुट इति प्रसिद्धः। "भासो भासः समाख्यातो गो ष्ठकुक्कुटबृद्धयो" इति विश्वकोषात्। अत्रोध्वीङ्गस्पर्धे स्नानम्। नामेरधोः ऽङ्गस्पर्धे मृत्तोयाभ्यां प्रश्लालनमाचमनं च। वाक्यान्तरैकवाक्यत्वात्। कालिकापुराणे।

स्पृष्ट्वा रुद्रस्य निर्माट्यं सवासा आप्छुतः ग्रुचिः । निर्माट्यमत्रापनीतम् । एवमेवाऽऽचारादर्शः ।

अङ्गिराः ।

इन्द्रियेषु प्रविष्टं स्थादमेष्यं यदि कर्हिचित्। मुखेऽपि संस्पर्शगतं तत्र स्नानं विशोधनम्।

ब्रह्मपुराणे ।

उचिछष्टेनाथ विप्रेण विप्रः स्पृष्टस्तु ताहराः । उभौ स्नानं प्रकुरुतः सद्य एव विद्युद्धतः ॥ ब्रह्महारीतः ।

द्विषष्ठां काकविष्ठां वा काकगृष्ठनरस्य च । अधोविष्ठष्टश्च संस्पृदय सबैलो जलमाविशेत् ॥ उद्योविष्ठष्टस्तु संस्पृष्टः प्रायश्चित्तं समाचरेत् । उपोध्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धति ॥

अवोच्छिये=मूत्राद्युत्सर्गेणाशुद्धः। कर्ष्वोच्छिये=भोजनो विछ्छः। जलमावि वेत्=सचैळं स्नायात्। अत्र प्रकरणे सर्वत्र जलमाविद्योदित्यादिवाक्याः नि वारुणस्नानोपलक्षकानीत्याचारादर्शः। शहः।

रध्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनाद्येन वा पुनः।
नाभेक्रध्वे नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन गुद्धति॥
अत्र प्रकरणे पष्ठ नैमित्तिकस्नानेषु मन्त्रतर्पणप्रसङ्गो नास्ति।
अस्पृद्यस्पर्धाने वान्ते अश्रुपाते क्षुरे भगे।
स्नानं नैमित्तिकं प्रोक्तं दैविपित्र्यविवर्जितम्॥
जलाश्यमज्ञनासम्भव उष्णोद्केनाप्येतत् स्नानं कार्यम्।
नित्यं नैमित्तिकं चैव कियाङ्गमलकर्षणम्।
तीर्थाभावेऽपि कर्च्वयमुष्णोदकपरोद्कैः॥
स्ति शङ्कात । कियाङ्गं=देवपुजादिकियाङ्गम् । मलक्ष्णम्=अभ्यङ्गपूर्धं स्नानम्। यदा तु रोगवशादुष्णोदकस्नानेऽपि शक्तिनीस्ति तदा
शुद्धिप्रकारमाद्द।

यमः ।

आतुरे स्नानमापन्ने दशक्तवस्त्वनातुरः ।
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुद्धेत् स आतुरः ॥

इति श्रीमत्स्वकलसामन्तचकचूडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकः
मलश्रीमन्महाराजाधिराजप्रतापरुद्वतनुजश्रीमन्महाराजमधुकरसाः
हस्नुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवलयवसुन्धराहृद्वयपुः
ण्डरीकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहोद्योजितश्रीहंसपण्डिः
तत्त्मजश्रीपरशुराममिश्रस्नुस्कलविद्यापारावारः
पारीणधुरीणजगद्द्वारिद्यमहागजपारीन्द्रविः
द्वजनजीवातुश्रीमन्मित्रमिश्रकृते श्रीवीरः
मित्रोदयनिवन्धे शुद्धिप्रकाशे द्रव्यः
शुद्धिप्रकरणम् ।

अथ सुमूर्धुकृत्यम् ।

तत्र दिवादासीय । स्मृतिः ।

द्रष्टुा स्थानस्थमासन्नमधोन्मीलितलोचनम् । भूमिस्थं पितरं पुत्रो यद्धि दानं प्रदापयेत् ॥ तद्धिशिष्टं गयाश्राद्धादस्वमेधशतादपि । स्थानस्थम्=अनिषिद्धदेशस्थम् । पितृप्रहणं सुमूर्षुमात्रस्योपलक्षणम् । पुत्रग्रहणं सम्बन्धिमात्रस्य । दानानि च जात्कण्यं आह । उत्कान्तिचैतरण्यौ च दश दानानि चैव हि । प्रेतेऽपि कृता तं प्रेतं शवधर्मण दाहयेत् ॥

अत्राऽिषश्च्यभवणाज्ञीवद्शायामेवतानि कार्याणीति गम्यते ।
यदि तत्र दैवान जातानि तदा मृतेऽिप तानि कृत्वा दाहादि कुर्यात् ।
एतेन जीवहशायामकरणे दशाहोत्तरं कार्याणीति स्मार्त्तमतमपाः
स्तम् । अत्र यद्यपि पाठकमेण दशादानानामुत्तरत्वं प्रतीयते । तथाप्युः
कान्तिधेनोक्त्कान्तिनिमित्तकत्वादर्थाद् दशदानोत्तरत्वम् । दशदाः
नानि च तैनेवोक्तानि ।

गोभृतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुङानि च । रूप्यं लघणमिरयार्हुदशदानान्यनुक्रमात् ।

तत्राम्युदयसिद्धयर्थे सर्वपापसयार्थे वा दशदानानि करिष्ये इति सङ्करूप्य तानि कुर्यात्। तत्राचाराद्रवामङ्गेष्वत्यनेन मन्त्रेण गोदानम्।

सर्वभूताश्रया भूमिर्वराहेन समुद्धता। अनन्तसस्यफळदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे । इति भूमिम् । महर्षेगात्रसम्भृताः कद्यपस्य तिलाः स्मृताः। तस्मादेषां प्रदानेन स मे पापं व्यपोहतु ॥ इति तिलान् । हिरण्यगर्भगर्भस्थं इति हिरण्यम्। कामघेनुषु सम्भूतं सर्वक्रतुषु संस्थितम्। देवानामाज्यमाहारअतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इति आज्यम् । शरणं सर्वलोकानां लज्जाया रक्षणं परम्। सुवेषधारि वस्त्र ! त्वमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ इति वस्रम् । सर्वदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत्। प्रामिनां जीवनोपाय अतः शान्ति प्रयच्छमे ॥ इति धान्यम् । यथा देवेषु विश्वातमा प्रवरश्च जनार्दनः। स्रामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम् ॥ प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा। तथा रसानां प्रवरः सदैवेश्वरसो मतः। मम तस्मात्परां लक्ष्मीं द्वस्व गुड सर्वदा ॥ इति गुडम्। प्रीतिर्यतः पितृणां च विष्णुराङ्करयोः सदा। शिवनेत्रोद्भवं रूप्यमतः शानित प्रयच्छमे ॥ इति रूप्यम् । यस्मादन्तरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना। शासीः प्रीतिकरं निखमतः शानित प्रयच्छ मे॥ इति लवणं दवात्। पतानि च दानानि मुमूर्षुणा कार्याणि । अशकौ तु अन्य पतानि छत्वा श्रेथोऽस्मै दद्यातु । अत एव । म्यासः ।

तदा यदि न शकोति दातुं वैतरणीं तु गाम्।
शकोऽन्योऽरुक् तदा दस्वा द्याच्छ्रेयो मृतस्य च ॥
तदा=जीवद्यायाम्। वैतरणीप्रहणमुपलक्षणम्। दशदानादीनां सः
मानन्यायस्वातः। एतानि च पापविशेषनिश्चये तिन्निमित्तं प्रायश्चित्तं
हत्वा कार्याणि । विशेषनिश्चयाभावेऽपि षड्वः स्थव्दं सार्थाव्दं
सर्धे प्रायश्चित्तं कुर्योदिति वदन्ति । तस्प्रकारश्च प्रायश्चित्तप्रकाशे
ह्रेयः। दशदानोत्तरं च उत्कान्तिधेनुदानं कार्यम् । धेनुश्च सवत्साः,
तदभावेऽवत्साणि।

आसन्नमृत्युना देया गैः सवत्सा तु पूर्ववत्। तद्भावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय वै॥

इति व्यासोक्तेः । ततो वैतरणीदानम् ।

तत्र-

धेनुके ! त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाप्ये । उत्तितीर्जुरहं देवि ! वैतरण्ये नमोऽस्तु ते ॥

इति घेनुं प्रार्थं—

विष्णुकप ! द्विजश्रेष्ट ! भूदेव ! द्विजपावन !। तर्त्तु वैतरणीमेनां कष्णां गां प्रददाम्यहम्॥

इति ब्राह्मणं प्रार्थ ।

यमद्वारे महाघोरे कृष्णा वैतरणी नदी। तर्जुकामः प्रयच्छामि कृष्णां वैतरणीं तु गाम्॥

इति मन्त्रेण द्यात् । स्वस्याशकौ पुत्रादिर्द्यात् । तदोत्तितीर्षुर यमिति पठेदिति केंचित् । इयं च-

पठित्वैवं प्रदातन्या हिरण्येन समन्विता। अद्यक्तौ वस्त्रयुग्मेन सप्तधान्येन वा पुनः॥

इति वचनात् हिरण्ययुका देया। एवं=पूर्वोक्तमन्त्रम्। दानान्तरमुक्तम्-

ताम्रपात्रं तिलैः पूर्णं प्रस्थमात्रं द्विजाय तु । सिंहरण्यं च यो दद्याद् ल्रुद्धाविचानुसारतः ॥ सर्वपापविशुद्धात्मा लभते गतिमुत्तमाम् ।

अत्र प्रकरणान्मुमूर्षुकर्तृकत्वलामः । तिलदाने मन्त्रश्च पूर्वीक एव

२० ची। मि

प्राह्यः । दीपदानं च कार्यम् । तथा च — वाराहे ।

तथैव दीपदानं च शीघ्रं मुच्येत किविवषात्।
एषां च दानानां मध्ये कस्यचित् पुरुषविशोषं प्रति आवश्यकत्वः
माह।
स्मितिः।

येऽपि संकीर्णकर्माणो राजानो रौद्रकर्मिणः। तेश्यः पवित्रमाख्यातं भूमिदानं परं महत्॥ अनन्तरकर्त्तेव्यमाह।

वाराहे।

पश्चाच्छुतिपथं दिब्यमुद्धः कर्णे च श्रावयेत्। स्मरयन्तरेऽपि।

द्त्वा दातं द्विजेश्यस्तु दीनानाथेश्य एव च ।
वन्धो कलते मित्र च क्षेत्रे धान्यधनादिषु ॥
मित्रवर्गे च सर्वत्र ममत्वं विनिवर्त्तयेत् ।
त्यजन्ननशनस्थोऽपि प्राणान् यः संस्मरेद् दृिम् ।
स्याति विष्णुसायुज्यं यावादिन्द्राश्चर्तुद्द्या ॥
ॐ नमो वासुद्वायत्येतच्च सततं जपेत् ।
यन्त्रारियतुं नाम समर्थस्तद्धदीरयेत् ॥
ध्यायेन्तु देवदेवस्य क्षपं विष्णोरनामयम् ।
अन्यं तं वयसा वृद्धो ब्याधिना चोपपीडितः ॥
स्थातुं यदि न शक्कोति शयीतोदक्षशिराः क्षितौ ।
दक्षिणात्रेषु दमेषु शयीत प्राक्शिरा अपि ॥
विष्णोर्नामानि संभाव्य जपेदारण्यकं सुतः ।
यं यं मावमुपाश्चित्य त्यजत्यन्ते कलेवरम् ॥
जन्तुस्तज्जन्मतां याति विद्वक्षपो मणिर्यथा ।

अत्र सर्वत्र शक्ता स्वयंपाठोऽन्यथा श्रवणमिति द्रष्टव्यम् । क्षिति-ब्रहणात् खड्वादिनिषेधः। तथा ऋग्विधानेऽपि ।

> त्रातारमिति स्कंतु अन्तकाले सदा पठेत्। जप्तवा चैव परं स्थानममृतत्वाय करपते॥

मरणे प्रशस्तदेशानाह।

लिङ्गपुराणे ।

्ञालप्रामसमीपे तु कोशमात्रं समन्ततः।

कीटकोऽपि मुतो याति वैकुण्ठसवनं नरः॥

व्यासः ।

तुलस्युपसमीपे तु यदि मृत्युभवेत् कवित्। स निर्भत्स्ये यमं पापी लीलयेव हरि विशेत्॥ प्रयाणकाले यस्याऽऽस्ये दीयते तुलसीदलम्। निर्वाणं याति पक्षीन्द्र! पापकोटियुतोऽपि सः॥

कीम्यें।

गङ्गायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले । जले स्थले चान्तरिक्षे गङ्गासागरसङ्गमे ॥

स्कान्दे ।

तीराद् गन्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र स्नाता दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ मरणकाले मधुपर्कदानमुक्तं-

वाराहे।

दृष्ट्वा तु विद्वलं प्रेतं यममार्गातुसारिणम् । प्रयाणकालं तु ततो मन्त्रेण विधिपूर्वकम् ॥ मद्भक्तेनेव तद्देयं सर्वसंसारमोक्षणम् । मधुपर्के ततो ब्राह्यमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॥

सङ्गच्छ मागच्छ ममैव देहे मधुपर्क संसारमोक्षणं शरीरं शव आगतं।
तु निहन्मि शरीरशोधनम् । गृहाण लोकनाथिममं मधुपर्कम् । पतेन
मन्त्रेण मधुपर्कोत्तमं दद्यात् । अत्र साग्नेविशेषमाह—

कारयायनः.

स्वयं होमासमर्थस्य समीप उसर्पणम्।
तत्राप्यशकस्य सतः शयनाश्चोपवेशनम्।
हुतायां सायमाहुत्यां दुर्वळश्चेद् गृही भवेत्।
प्रातहींमस्तदैव स्यात् जीवेञ्चेञ्छः पुनर्नवा।
पौणमासं कृते प्राक्चेद्दर्शात्स्वामी मुमूर्णुकः॥
आपिण्डः पितृयज्ञः स्याद्दर्शोऽप्येवं तदैव तु।
वैद्वदेवे कृतेऽप्येवं चातुर्मास्यसमापनम्॥
उपकान्तान्यनेकाहःसम्पाधान्येवमेव तु।
प्रयासुं स्वामिनं ज्ञात्वा कर्चञ्यानि सुतादिभिः॥
तत्रैवं कियमाणे तु हविरासादनात्पुरा।
मरणं चेत्रद्धवींषि नयें प्रक्षिप्य संहरेत्॥

तद्धदाहवनीये तानू ध्वैमासदनान्मृतौ ।
मरणान्तं हि तत्कर्म कर्त्रभावात्समाप्यते ॥
सिनहोत्रेऽण्युपकान्ते स्वामी यदि विपद्यते ।
प्रागुत्रयनतो नेथं दहेस्तौम्यं तदुत्तरम् ॥
तद्धदाहवनीये च कर्म तत्र समाप्यते ।
हिंदे पद्दवादिकं तत्र कालात्पत्वात्र सम्भवेत् ॥
देवतानां प्रधानानामेकैकस्य पृथक् पृथक् ।
पुरानुवाक्यायाज्याभ्यां चतुरत्ता घृताहुतीः ॥
जुडुयादेवमन्यत्र सर्वत्र यदि ह्यते ।
अथेष्ट्ययनमध्ये स्यात्पत्युर्मरणसंद्ययः ॥
अवशिष्टेदिवेभ्यस्तत्संख्यानि घृतानि च ।
चतुर्गृहीतान्येकत्र गृहीत्वा चमसैः सह ।
पुरानुवाक्यायाज्याभिः पूर्ववज्जुहुयात्पृथक् ॥

स्वयं होमपक्षे सम्पूर्णे होमे समर्थेन यजमानेनोपसमर्पणमात्रं वि-हारसमीपेऽवस्थानमात्रं कार्यम् । तत्राप्यशक्तेन शयनादुपविदय स्थे-यम् । सायं होमोत्तरं यदि मृत्योरासन्नता तदा शुक्कपश्चे प्रातहींमोऽपि तदैव कार्यः । तद्व्यतिरेकेण सायंहोसमात्रेण फळाभावात् । फळवाक्ये निमित्तवाक्ये चाभ्यस्तस्य कर्मण एव फलसाधनस्वादगमात्। एवं पूर्णमासोत्तरं मरणशङ्कायां दर्शस्यापि तदेव करणम्। एकफलसाधाः नत्वादुभयोः। अतश्च यत्र नैकसाधनत्वं यथा शरद्वसन्ताप्रयणयोस्तः न्नैककमेंत्वेऽपि फलभेदादेकाग्रयणानुष्ठानोत्तरं मरणशङ्कायामितरस्य नानुष्ठानम् । प्रातर्होमानुष्ठानोत्तरं यदि पुनर्जीवति तदा श्वकाले पुनः नैंव कार्यम् । वाद्यब्दोऽवधारणे नैवेल्यर्थः । एवं पूर्णमासोत्तरं मरणः शक्कायां दर्शस्याप्याकर्षः। परं पिण्डपितृयद्यहरहित एव दर्शः कार्यः। अत्र च दर्शानुष्ठानं दर्शाविधकान् सायम्प्रातहींमान् पश्चहोमिनिः धानेन छत्वा कार्यम् । अपरपक्षे चेत्प्रयाणं दाङ्क्येत 'धावत्योऽपरपक्ष-स्यातिशिष्टाः रात्रयः स्युस्तासां सायं प्रातराहुतीः प्रतिसंख्यया हुत्वा मावास्येन हविषेष्ट्रा समापयेयु"रिति वचनात्। अत्र च तद्दिनस्थं प्रातः हीं ममात्रं पृथक् छत्वा अन्ये सायंत्रातहीं माः पक्षही मविधानेन तन्त्रेण कार्याः। एवं चातुर्मास्यादिष्वप्येकपर्वकरणोत्तरं मरणशङ्कायामाग्निप-र्वाचुष्ठानं बोध्यम् । अत्रापि समानन्यायत्वाद्रन्त्यपर्वपर्यन्तानां सायं प्रातहींमानामनुष्ठानम्। परं तत्राग्निपर्वपर्यन्तान् होमान् कृत्वा तत्पर्व च कृत्वा पुनरिष्रमहोमादीन् कृत्वाग्रिमपर्वकरणिमस्येवं बोध्यम ।

होमेष्टवादौ सुतादिभिरनुष्ठीयमानेऽशक्त्या याजमानादिस्रोपोऽपि न दोषाबहः। तदाह मण्डनः।

> अशक्त्या याजमानश्चेत्पत्निर्भ च लुप्यते । न तावता ऋतुभ्रेषः स्यादाथर्वणसूत्रतः ॥ इति ।

पवं खित इष्ट्यादी कर्मणि कियमाणे यदि आसादनात्पूर्व यजाः मानमरणं तदा तद्धविगोहपत्ये दहेत् । आसादनोत्तरं चेत्तदाहवनीये दहेत् । तत्र मन्त्रो याभ्यो गृहीतानि ताभ्यः स्वाहेति क्षेयः "याभ्यो गृहीतानि ताभ्यः स्वाहेति पवैतान्याहवनीये सर्वाहुति जुहुयादित्याः इस्लायनब्राह्मणात् ।

प्वमिमिहोत्रेऽप्युन्नयनारपूर्वे मृतौ गाईपत्ये दाहः। तदुत्तरं चेदाहः वनीये न तु मरणोत्तरं करणम्। इदं च कात्यायनीयानामेव । आवळायनानां तु मरणोत्तरमपि अग्निमकर्मोत्कर्षो भवत्येव । अतश्च तन्मतेन हविषां दाहोऽपि । अत प्व—

मण्डनः ।

आहितान्निः कदाचित्तु छुष्णपक्षे मृतो यदि । तदा द्रोषाहुतीः सर्वा जुहोतीत्यादवलायनः॥

आकृष्य कियमाणे दर्शादी कालाव्यत्वाद्यदि असामर्थ्ये तदा चतुः गृहीताज्येन पुराज्ञवाक्याज्ञकत्वा याज्यया यागात् गणियत्वा कुर्यात्। चातुर्मास्याङ्गभूतपश्वलामे तु तद्दैवत्यं पुरोडाशं आमिक्षां वा पूर्णांहुः तिं वा कुर्यात्। अत एव—

मण्डनः ।

पद्दवलाभे पुरोडाशं निर्वपेत्पशुदैवतम्। आमिश्चामथवा कुर्यात् पूर्णाहुतिमथापि वा॥

पुरोऽनुवाक्यादिनापि यागासम्भवे चतुर्थन्तास्तत्त्वागीयदेवता उद्दिश्य चतुर्गृहीताज्येन गणियत्वा यजेत्। एवं कृते स्रति अमावास्या-पर्यन्तं जीवने तस्यां केवळं पिण्डपित्यश्वमात्रं कार्यम्।

अथ कात्यायनमतानुसारिणां मृतकृत्यम् ।

तत्र यदि दुर्मरणादि प्रेतस्य भवति तदा तिन्निमित्तं प्रायश्चित्तमादौ कृत्वौध्वदेहिकं कार्यम् । तड्च प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तप्रकाशे श्चेयम् । तत्रौध्वदेहिकं साग्नेविशेषोऽभिहितः।

छन्दोगपरिशिष्टे ।

उद्धत्याद्वनीयानि स्वस्थाने दक्षिणानलम् । सक्तत्सकृतसमुद्दादिसंस्कृते दक्षिणामुखः॥ कर्ता प्रत्यस्याधिश्रित्य शुष्कगोमयसंयुताः। कार्पासादिभिरन्येवी स्थास्यस्तेषु प्रतापयेत्॥

दक्षिणानलं दक्षिणाग्निम्। समृहनम्। पर्युक्षणमादि शब्दार्थः। कर्ता=
और्ष्वदेहिककर्ता। आर्ग्ने अश्विं प्रतीति प्रत्यि । इदं च सर्वमपसब्येन
कार्यम्। "प्रेतसम्बन्धि यस्कर्मे तस्तर्वमपसब्यवत्" इति तेनेवोक्तेः।
सम्यावसथ्ययोनं स्थाल्याधिश्रयणम्। मानाभावात्। अत्र च यत्र स्थाने
प्रेतस्य मृत्युस्तत्रैकोदिष्टविधिना श्राद्धं कार्यम्।

अत्र श्राद्धं मवेदस्य प्रेतोत्थाननिमित्तकम् ।

इति तेनैवोक्तवात् । अत्र=मृत्युदेशे उत्थानं=मरणम् ।

स्थाने चार्धपथे नीते चितायां शवहस्तके ।

दमशानवासिभृतेभ्यः पञ्चमं प्रातिवेदमकम् ॥

पष्टं सञ्चयने प्रोक्तं दश पिण्डा दशाहिकाः ।

श्राद्धशोडशकं चैतत्प्रथमं परिकीर्तितम् ॥

इति स्पतेश्व। स्थाने=सृतदेशे। इमशानवासिभृतेभ्य इत्यस्य पूर्वे णान्वयः। प्रातिवेश्मकं=द्वारि क्रियमाणं श्राद्धम्। अत्र च श्राद्धोत्तरं पिण्डदानमुक्तं देवयाश्चिकोदाहृतायां स्मृतो।

सृतस्योत्कान्तिसमयात् षट्पिण्डान् कमशो दिशेत्। सृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे ताक्ष्ये ! कारणात् । विश्वामे काष्ट्रचयने तथा सञ्जयने च षट् ॥ अत्र नामोदेशोऽपि तेनैवोक्तः ।

श्रुणु तत्कारणं ताक्ष्यं ! षट्पिण्डपरिकल्पने ।
मृतस्थाने शवो नाम तेन नाम्ना प्रदीयते ॥
चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदायते ॥
विभामे भृतसंबोऽयं तेन तत्र प्रदीयते ॥
चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खोग्रवर ।
चितामोक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते ॥
अतस्तं प्रेतमेषादुः यथाकल्पिवदो जनाः ।
सञ्जये यत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते ॥
इत्येवं पञ्चपिण्डस्तु शवस्यादुतियोग्यता ।
अन्यथा चोप्रधाताय पूर्वोक्ता ये भवन्ति हि ॥
अत्र चत्वरे श्राद्धस्यानुकेः पिण्डदानमात्रस्येव चोक्तेः तम्मात्रमेष

कार्यम् । अन्येषु तु सापिण्डकं आदं कृत्वा तदन्ते तेषु स्थलेषु तत्तन्नामा पिण्डदानं कार्यम् । यत्र तु पिण्डदानं प्रोक्तं तत्र श्राद्धमात्रमिति देवयाहिकः । यत्तु द्वारि क्रियमाणे पिण्डदाने पान्थेतिनामोञ्चार उकः, स निर्मूछः । प्रमाणाभावात् , इत्येवं पञ्चपिण्डेरित्यादिवचनविरोधा-पत्तेश्च । अतहतत्त्रेतनाम्ना कर्त्तव्यमनामकं चेत्यास्तां विस्तरः ।

षोडशस्विप श्राद्धेषु ततच्छ्राद्धानन्तरं माषान्नयुक्तजलकुम्भदानं कार्यमित्युक्तं-

स्मृत्यन्तरे।

वोडशाद्याः प्रदातस्या माषान्तजलपूरिताः । उत्कान्तिश्राद्धमारभ्य श्राद्धषोडशकस्य तु ॥ इति ।

ततस्तस्य इमञानदेशे नयनप्रकार उक्तो— नद्यपुराणे।

व्रतः स्नातो वस्त्रमाव्येदिं व्यगन्धेरलङ्कृतः । इमरानिभूमि नेतव्यो मानुषेरनलङ्कृतैः ॥ निधाय च मुखे कांस्यं सुवर्णमणिविद्रमम् । चतुर्विधेन वाद्येन कुर्युः कोलाहलं महत्॥

मानुषैः=सुतादिभिः । अनलङ्कृतैः=मुक्तकेशत्वादिनाऽलङ्कारशुन्यैः। यदि गृहे मृतस्तदा वर्णभेदेन वहिर्गामनयने प्रकारमाह। मनुः।

दक्षिणेन मृतं शुद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तरपृर्वेस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥

अत्र वैश्यादारभ्य क्रमः।

पूर्वामुखस्तु नेतन्यो ब्राह्मणो बान्धवैर्गृहात्॥ उत्तराभिमुखो राजा वैदयः पश्चान्मुखस्तथा॥

इति वचनादिखपरार्कः । एतेनानुलोमकमोक्तिस्त्रिशच्छ्लोक्यामः पास्ता । अत्र बान्धवानामनुगमनं तत्प्रकारं चाह— आख्वलायनः ।

अन्वञ्चोऽमात्या अधोनिवीताः प्रमुक्तशिखाः ज्येष्ठप्रथमा कनिष्ठ-जवन्या अनुगच्छेयुरिति ।

अमात्या=बान्धवाः । अग्न्यादिकं च सह नेयमित्याह । स्मृतिः ।

प्रतिभूतं द्विजच्छन्नं निर्हरेयुः सुतादयः।
स्थानं यन्त्यनसि प्रेतमेकारिन च कटादिषु॥
शिविकायां विमाने वा प्रचेतावचनादिह।
पृथक्तन्तापजानम्नीनामपात्रेष्वयाहरेतु॥

सम्यानि सावसथ्यं च कृत्वा पात्रान्तरे किचित्।
विधुरस्य कपालानिमामपात्रेण तं नयेत्॥
पृषदाज्यं घृतं दर्मास्तिलान् पात्राणि सप्त च।
हिरण्यानि घृताद्यत्र चन्दनानीन्धनानि च॥
अनस्येतानि कृत्वैवं सपिण्डा दक्षिणां दिश्रम्।
अनसा सह ते यान्ति यमस्कादिपाडकाः ॥
अपेतोऽध्याय इत्यत्र यमस्कं विदुर्व्धाः।
कटादिभिरपि स्कन्धमालादिभिरलङ्कृतम्॥
चत्वारस्तं वहेयुस्ते पञ्चमं पुरतोऽनलम्।

चत्वारश्च ग्रुद्रवर्जिता ग्राह्याः॥

न विषं स्वेषु निष्ठत्सु मृतं श्हेण चाहरेत्। अस्वग्यां ह्याहुतिः सा स्यात् शूद्रसम्पर्कदृषिता॥ इति मनुवचनात अत्र न्व द्वारदेशे पूर्ववदेकोहिष्टविधिना आद्धं कार्यम्।

प्रताय च गृहद्वारि प्रथमे भोजयेव् द्विजान् ॥

इति कृम्भेपुराणात्। अत्र पिण्डदानं कार्यम् , पूर्वोदाहृतवचनात् ।

चत्वरे खेचरो नाम्ना तमुद्दिश्य प्रदापयेत् । इतिवचनात् खेचरनाम्ना कार्यम् । पिण्डदानमुक्तम्-

कालायनेनापि ।

हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्तवा छिद्रेषु सप्तसु ।
मुखेष्वथापिधायेनं निर्दरेगुः सुतादयः ।
आमपात्रेऽप्रमादाय प्रेतमग्निपुरस्सरम् ॥
एकोऽनुगच्छेत्तस्यार्द्धमर्द्धं पथ्युतस्त्रेतद् भुवि ।
ऊर्ध्वमादहनं प्राप्तमासीनो दक्षिणामुखः ॥
सन्यं जान्वाच्य शनकैः स्रतिलं पिण्डदानवत् ।

तस्यार्दम्=अन्नस्यार्द्धम् । आदहनं=दहनस्थानम् । उत्सृजेदित्यस्य दाः

दस्थानेऽष्यजुषङ्गः । अर्दपथि=विश्रामस्थाने । ततो यत्र विश्रामस्तत्र श्राद्धं कार्यम् ।

यत्र स्थाने भवेन्मृत्युस्तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्। एकोद्दिष्टं ततो मार्गे विश्रामो यत्र कारितः॥

इति नागरखण्डवचनात्। अत्र श्राद्धान्तरे भूतनाम्ना पिण्डदानं च्रत्वरे कुम्भदानं च। अत्र-

बह्मपुराणे। भूमो शनैनिधातच्यो यावत्र्येतस्य जीवनम्। गतैस्तु नवभिः प्राणैरसौ देहं न मुञ्जति ॥ 💝 💛 🧢 इति मत्वा शनै स्थाप्यः पूज्यः स्तानादिकैः शवः। 🤚 💖 नदीमध्ये सनाथस्तु दग्धव्यक्ष न चान्यथा। यहिमन्देशे जलं न स्यात् तुषारं वा न विद्यते॥ तत्र तोयकथा कार्या वक्तव्यं वा हिमं हिमम्। शवस्नानादिकं च चितायां पूर्ववच्छाद्धं करवा कार्यम् ॥ अत्र आद्धान्ते पिण्डदानं प्रेतनाम्ना साधकनाम्ना वा बोध्यम् । चितामोक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते॥

अतस्तं प्रेतमेवाहुर्यथाक्रहपविदस्तथा। चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ॥

🧽 इति गारडोक्तेः । माषान्नजलकुम्भदानं च पूर्वीदाहृतवचनात् 🗗 ततः पुत्रादिः कर्त्वा मनसा तीर्थानि ध्यायेत्। तथा च-

वाराहे।

दक्षिणाशिरसं इत्वा सचैछं तु शवं तथा। तीर्थस्यावाहनं कृत्वा स्नापनं तत्र कार्यत् ॥ 💴 गयादीनि तु तीर्थानि ये तु पुण्याः शिलोचयाः। कुरुक्षेत्रं च गङ्गां च यमुनां च सारिद्वराम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितः सागरास्तथा॥ ध्यात्वा तु मनसा सर्वानित्यादि । ततः कर्तुर्वपनम् — 💛 🗈 प्रथमेऽहिन कर्तव्यं वपनं चानुभाविभिः। प्रेतस्य केशाइमइवादि वापयित्वाथ दाहयेत्॥

गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्श्वरोर्भृते । आधाने सोप्रवाने च ववनं सप्तसु स्मृतम् ॥ 💛 💛

इतियचनाचा । मते=ति इने । अस्माञ्च वचनात् दाहकतृत्वाभावेऽ । पि सर्वेषामेव पुत्राणामिदं दाहानक्षं वपनं विधीयते । रात्रा दाहे तु संप्रहे।

रात्री दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवर्जितम्। 🧷 वपनं नेष्यते रात्रौ दवस्तनी वपनिक्रया ॥

्र काळान्तरमुक्तम्— भी भू भूभाव र समाव विभागत । सम्बन्धि स्मृत्यन्तरे ।

द्वितीयेऽहनि कर्चव्यं श्चरकर्म प्रयत्नतः। तृतीये पञ्चमे वापि सप्तमे वाऽऽप्रदानतः॥ २१ वी। मि

आप्रदानतः=एकाद्याहादिश्राद्धावधि । अनेनाष्ट्रमादीनां प्रहणम् । देवलः ।

द्यमेऽहिन सम्प्राप्ते स्नानं प्रामाद्वहिभेवेत् । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशदमश्चनसानि च ॥ अत्र स्नानवत्सर्वेषां वपने प्राप्ते"अनुभाविनां च परिवापनम्" इस्यापस्तम्बेन मृतकनीयःसपिण्डानां तिश्चयम्यते ।

व्यासः।

पुत्रः पत्नी च वपनं कुर्यादन्ते यथाविधि।
पिण्डदानोचितोऽन्योऽपि कुर्यादित्थं समाहितः ॥
प्यां च कालानां देशाचाराद्यवस्था। मदनपारिजाते तु प्रथमदिः
ने कृतवपनस्यापि पुनराशौचान्ते वपनं भवत्येवेत्युक्तम्। स्नानोत्तरं
कृत्यमुक्तम्।

गृह्यकारिकायाम् ।

समे शुनौ विह्रत्याशीन वैतानान् सत्णे शुभे।
उद्धत्य श्लीरसंयुका ओषधीर्माषपणिकाः॥
मुखा द्वीदमगन्धा वा ध्याण्डा च पुरुषाह्वतीः।
न्यश्लोधादवत्थहारिद्रतिलकस्यूक्तंकादयः॥
दुरे त्याज्या ततोऽश्लीनामन्तरा धिनुयुश्चितिम्।
आश्लिवरहणं च भूसंस्कारं कृत्वा कार्यम्।
समृज्य चोपलिप्याथोविलक्योद्धृत्य च वेदिकाम्।
अभ्युक्ष्योपसमाधाय वहिं तत्र विधानतः॥

इति वचनात् । ध्याण्डा=ठण्ठाणिका । पुरुषाह्वतीः=पुन्नामकाः । अञाः ग्निविहरणं चितादेशे गार्हपत्यादिस्थानकस्पनां कृत्वा कार्यम् । यद्यत्र समाद्वाग्निस्तदा विशेषमाह—

मण्डनः।

सन्नावरुण्योराक्रदे प्रमीयेत पतिर्यदि । प्रेतं स्पृष्ट्वा मिथत्वामि जप्तवा चोपावरोहणम् ॥ घृतं च द्वादशोपाचं तूष्णी हुत्वा शविकया ।

हपानरोहणम्=उपावरोह जातवेद इत्यादिमन्त्रः । प्रजापतिर्देवताः होमे श्रेयः । प्रजापति मनसा ध्यायात् तूर्णी होमेषु सर्वत्रेति वचनात् । विविद्यन्नश्रीताग्नेमृतौ तु प्रेताधानं तत्रैवोक्तम्—

विच्छित्रवितुःसृष्टपावकं विधुरानलम् । आहितामि मृतं दग्धुं प्रेताग्न्युःपत्तिसिद्धये ॥ भारद्वाजादयः प्राहुः प्रेताधानविधि पृथक् ।
प्राचीनाधीतवानुद्धत्यावोध्यायतनान्यथा ॥
प्रेतं स्वाम्यालये क्षिप्त्वा मिथत्वाग्न्यालयेऽरणी ।
सिक्षधाप्यारणि मन्थेद् यस्येति यजुषा ततः ॥
प्रणीय पावकं तृष्णीं द्वादशोपात्तसर्पिषां।
तृष्णीं हुत्वा ततः कुर्यात् प्रेते माव्या इति कियाम् ॥
नष्टेष्वग्निष्वथारण्योनीशे स्वामी म्रियेत चेत् ।
आहरेदरणीद्वन्द्वं मनोज्योतिर्क्षचा ततः ॥

उत्तरप्रपावकः=अग्निहोत्राद्यश्चात्त्वोत्सर्गेष्टिपूर्वकं कृताग्नित्यागः। विश्व-रानकः=पूर्वमृताये भार्याये दत्ताग्निः। स्वाम्याकये=स्वस्थाने। अग्न्यालये मिथतारणीं सान्निधाष्येत्यन्वयः। यस्येति यज्जषा=यस्याग्नयो जुह्वतो मां सकामाः सङ्करपयन्ते यजमानमांसम्। जायन्तु ते हिविषे सादिताय स्व-ग्येलोकामिमं प्रेतं नयन्तिवति मन्त्रेण मन्थेदित्यर्थः। मनोज्योतिर्क्कवा= मनोज्योतिर्ज्जषतामित्याद्यया। ततः-अग्निमन्थनादि कृत्वेत्यर्थः।

यज्ञपाइवैः ।

यजमाने चिताकढे पात्रन्यासे कते सति। वर्षाद्यभिद्दते चाग्नौ कयं कुर्वन्ति याश्विकाः। तद्र्वद्ग्धकाष्ठेन मन्थनं तत्र कारयेत्॥ तच्छेषालाभतोऽन्येन दग्धशेषेण वा पुनः। हुत्वाज्यं लौकिके वहाँ दग्धशेषं दहेत् तु तम्॥

चिताक ढे ज्वलचिताक ढे तासामरणीनामई दग्धकाष्ठेन मन्येत्। तदलामे डन्येन दग्धकाष्ठेनेत्यर्थः। आज्यहोमस्तु लौकिकपक्ष एव। अन्यकाष्ठपक्षे ऽपीति केचित्। एवं पर्णश्चरादिदाहेनाग्निनाशे पश्चासहरू लामे मदनरले —

ब्रह्मपुराणम् ।

अथ पर्णशरे दग्धे पात्रन्यासे कते सित । गतेष्विप्तिषु तहेहो यद्यू वे लभते किचित् ॥ तदार्धदग्धकाष्ठं तु तदीयं नैव लभ्यते । तदा तदिधखण्डं तु निक्षेत्रव्यं महाजले ॥

पते चाविरोधिनः सर्वे प्रकाराः श्रौतामेरिव स्मात्तीग्नेरिप श्रेयाः। विविद्यन्नसम्धानप्रकारस्त्वत्रान्योऽप्युक्तो गृह्यप्रन्थेषु ।

उरुलेखनादिना संस्कृतायां भूमौ लौकिकायि प्रतिष्ठाप्यायाश्चेश्य-नया एकामाज्यादुर्ति स्रुवेण जुहुयात् , व्याहतिहोमश्चेति । यजमाने पूर्व मृते पश्चात्पत्नीमृतावग्न्युत्पत्तिप्रकारस्तु देवयाश्चिकोदाहृतस्मृतौ—
दम्पत्योरनयोर्मध्ये पूर्व स्वामी मृतो यदि ।
नयौरमुकं पृथक् इत्वा समारोद्यानलं तु तम् ॥
धारयेदरणिस्थं तमाप्रायणात्प्रयत्ततः ।
मृता निर्मथ्य दग्धन्या तेन पत्नी सुतादिभिः॥

नर्योत्मकं=गार्ह्यपत्योरमुकम् । पृथक् कृत्वावशिष्टाग्निर्भियंजमानं दहेदित्यर्थः।

अरणिस्थम्=स्वतन्त्रारणिस्थम् । पूर्वाभिस्तस्यैव दाहात् । अत्र पक्षाः न्तरमुक्तम्— मण्डनेन ।

पत्नी चेद्विधवा भृत्वा प्रमीयेत कदाचन । तदा श्रौताग्निश्चन्यत्वान्निर्मन्थ्येनैव द्ह्यते ॥ अन्यद्पि पक्षान्तरमुक्तम्—

ब्राह्मे ।

बाहिताम्योस्तु दम्पत्योर्यस्त्वादौ स्रियते यदि । तस्य देहः सपिण्डैस्तु दग्धम्ब्यस्त्रिभिरमिभिः ॥ पश्चान्मृतस्य देहस्तु दग्धन्यो लौकिकाग्निना ।

सस्माच वचनाद्यजमानस्याप्युत्तरकालं मरणे लौकिकाञ्चिना दाहः प्रतीयते स त्वशक्ता पुनर्विवाहाकरणेऽपि वा आधानाकरणे क्षेयः।

यदि पूर्व मृता पत्नी दाह्यित्वामिभिक्तिभिः। पुनदीरिक्तियां कृत्वा पुनराधानमेव च ॥

इति तत्रैवोक्तेः।

भार्यायै पुर्वमारिण्यै दस्वाञ्चीन्नस्यकर्माण । पुनर्दारक्रियां कृत्वा पुनराधानमेव च ॥

इति मन्तेश्च । अथवा पुनर्विवाहाज्ञको निर्मन्थ्येन पर्ली द्राह्या श्रोतेराग्निर्मर्यजमान एव द्राधाव्य इत्यपि प्रकारान्तरम् । अत एव— भारद्वानः ।

निर्मन्थ्येन पर्ती दहेदिति।

अत्र निर्मन्थ्येन पत्न्या दाहश्रवणादशीनां स्थापनमेवेति गम्यते । अत एव तस्मादपत्नीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेदिति श्रुतिः पूर्वाश्नीनामे वाहरणं कार्यमिति प्रतिपादयति । न चेयं विश्वरस्य स्वतन्त्राशिहोत्र-करणप्रतिपादनपरा ।

मृतायामपि भाषीयां वैदिकाशिं न हि त्यजेत् । उपाधिनापि तत्कर्म यावजीवं समावरेत्॥ रामोऽपि कृत्वा सौवर्णो सीतां भार्यो यश्रह्यनीम्। ईते यश्चैबहुविधैः सह भ्रातृभिरच्युतः ॥ यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्यो कथञ्चन। सस्त्री सम्पद्यते तेन भार्यो वास्य पुमान् भवेत्॥

इति छन्दोगपरिशिष्टविरोधात्। उपधिर्हेमकुशपत्न्यादिः। तत्कर्म=
बौत्तरवेदिकवर्ण्यम्। अपलीकोऽप्यसोमप इतिश्रुतेः। पवं च यदपि
दारकर्मणि यद्यशक्त आत्मार्थमग्न्ध्याधेयमित्यापस्तम्बवचनं तदपि
तत्पूर्वमग्न्याधेयं कृतं तदात्मार्थमेव न तु तद्गिभिः पत्न्या दाह इति
दयाख्येयम्। ब्राह्मणभाष्यशार्करामाण्डारतस्वमप्येवम्। देवयाञ्चिः
केन तु स्मृतिवचनमुदाहृत्य प्रकारान्तरमुक्तम्।

पुनः परिणयाधानं न सिद्धात मृता च सा । गाईपरयेकदेशेन दाह्या निर्मन्थ्य वा पुनः ॥

मण्डनेन तु विधुरस्याधानमप्युक्तम्। क्षिमात्रमविद्योषण दग्धव्यं वैदिकामिभिः॥ विवाह्या दधते यद्याधानमेवास्ति चेद्वधूः। एकाकी वादधीताग्रीन् विवाहश्चेत्र सिद्धाति॥ नित्येष्ट्यात्रायणा वाग्निहोत्रं कर्मास्य नेतरत्।

अत एवास्मिन्पक्षे पूर्वोदाहृतश्चितवाक्यापस्तम्बवचनयोरप्याञ्च-स्यमिति केचित । ततश्चायमत्र निर्मालतोऽधः । पूर्वपत्नीमरणे पत्युर्विः बाह्यूर्वकमाधानमिति मुख्यः पक्षः । विवाहासम्भवे तु विधुराधानं वा निर्मन्थ्येन वा तां दग्ध्वाऽग्नयः स्थाप्याः । तदेकदेशेन वा तस्या दाहं कृत्वाश्चिभिरेतस्य दाहः । प्रेताधानप्रकारेण वाग्न्युत्पत्ति कृत्वेतस्य दाहो लोकिकाश्चिना वेति पक्षाः । पश्चात्पत्नीमृते तु गार्हपत्योत्मुकं समारोप्य मिथत्वा दाहो निर्मन्थ्येन वा लोकिकेन वेति पक्षत्रयम् । अत्र ज्येष्टायां विद्यमानायां यदि कनिष्टामरणं तदापि तस्य अग्निः श्रीत एव देयः ।

पवं बृत्तां सवणीं स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्। दाह्यदिविहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धर्मवित् ॥ इति अविशेषश्रवणादाहिताविशेषात् ।

यतु ।

द्वितीयां चैत्र यो भार्यो दहेद्वैतानिकाग्निभिः। जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं हि तत् ॥ इति वचनम्, तदाधाने सहानिधकतिवषयमिति विद्योवेश्वरः। अयं च भार्यायाः पात्रैः श्रौताग्निना दाहो ब्यभिचारिण्याद्यतिरिक्तविषयः । अग्निनेव दहेद्धार्यो स्वतन्त्रां पतिता न चेत् । तदुत्तरेण पात्राणि दाह्येत्पृथगन्तिके ॥

इति छन्देगिपरिशिष्टात्। स्वतन्त्रां व्यभिचारिणीमग्निभिरेव दहेत्। पात्राणि त्तरतः पृथक् दहेत्। पतितायास्तु नाग्निभिरणि दाह इत्यर्थः। अनाहिताग्न्यादेरग्निमाह।

वृद्धयाज्ञवत्क्यः ।

आहितात्रिर्यथान्यायं दग्धन्यस्त्रिभिरत्रिभिः। अनाहितात्रिरेकेन लौकिकेनापरो जनः॥

एकेन=स्मात्तांश्चिना।

कारिकापि।

पत्तीमपि दहेदेवं भर्त्तुः पूर्वं मृता यदि । अनग्निका दहेदेवं कापालेन हविर्भुजा ॥

कतुः।

विधुरं विधवां चैव कपालस्याग्निना दहेत्।
ब्रह्मचारियती चैव दहेदुत्तपनाग्निना ॥
तुषाग्निना च दग्धन्यः कन्यका बाल पव च।
अग्निवर्ण कपालं तु कृत्वा तत्र विनिक्षिपेत्॥
कारीपादिततो यस्तु जातः स तु कपालजः।

यतिः=कुटीचक एव । कुटीचकं तु प्रदहेत्पूरयेश्व बहूदकम् । हंसो जले तु निक्षेत्यः परहंसं प्रपूरयेत् ॥

इति वचनेन तस्यैव दाहोकोः। कन्यका=अविवाहिता । बालः=अनुः पनीतः। इदं चानुपनीतस्य लौकिकेन दहनं जातारण्यभावे। तत्सः द्वां तु तन्मिथतेनेव। तस्याः पुत्रजननोत्तरमेव पुत्रसम्बन्धिकार्यमाः त्रार्थं स्वशाखोक्तिविधिना क्रियमाणाया अविशेषेण दाहार्थमप्युपादाः नात्। कलौ तु "अजार्थं तु द्विजाय्रघाणां जातारणिपरिग्रह"—इति वज्येषु परिगणनाव्लोकिकाधिनेव दाहः। अत्रोत्तपनलक्षणमुक्तम् । स्वत्यन्तरे।

क्मोंग्रेऽशिं तु प्रज्वावय पुनर्दभैंस्तु संयुतः। पुनर्दभें तृतीयेऽशिरेष उत्तपनः स्मृतः॥ कौकिके विशेषमाह।

देवलः ।

चाण्डालाग्निरमेष्याग्निः स्तकाग्निश्च कहिंचित्। पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचितः॥ यमोऽपि ।

यस्यानयति शुद्रोऽप्तिं तृणकाष्टं हवीं वि च । प्रेतत्वं च सदा तस्य स चाधमेण लिप्यते ॥

अत्र प्रेतत्विमिति अवणात् कृतोऽपि दाहोऽदाह एव । अतः पर्णशः रादिना पुनर्दाह इति केचित । अत्र यो यस्याग्निः स चितायाः पश्चिमः प्रदेशे स्थाप्यः ।

चिता तु दक्षिणोत्तरायता कार्या । अथ पुत्रादिराष्ट्रस्य कुर्याद्दाह्वयं महत् । तत्रोत्तानं निपारयेनं दक्षिणाश्चिरसं ततः॥

इति कात्यायनोक्तेः । इदं चानाहिताग्रेः, आहिताग्रेस्तु प्राक्शिरस्कत्वं वश्यते । तदा चितापि प्राक्षिप्रध्यायता कार्या । सा तु ऊर्ध्वं बाहुपुरु पप्रमाणा कार्या योग्यत्वास् । ततः प्रेतस्य वपनादि कर्चव्यम् । तदाह । कात्यायनः ।

केश इमश्रुनखानां लोमनां च निक्रन्तनं कृत्वा विपुरीषं चेच्छन् के

शादि निखाय सर्पिषान्तरं चितावेनमाद्धाति।

केशाः मूर्धजाः । रमश्रु = मुखरोम । लोम = गुह्यकस्नादिस्थामिति देवयाङ्गिकः । विप्रीषमिति । उदरं पाटियत्वा पुरीषरिहतं कुर्यात् । इदं च वैकल्पिकिमिः त्याह इन्लिजित । केशादिकं च भूमौ किवत्मदेशे गर्चे निक्षित्य विपुरीषः करणपक्षे पाटितोदरं घृतेनास्यज्य चितावेनमस्यादध्यादित्यर्थः । आिहितामेस्तु चिताग्रीनामन्तरा कार्या । समे बहुलतृणेन्तराग्निचिति चिनोतीति कात्यानोक्तेः । तस्यां च कृष्णाजिनास्तरणं कृत्वा प्रेतः स्थाप्यः ।

चित्यां प्राक्त्रीवमास्तीर्याजिनमुत्तरलोमकम् । तस्मिन् प्राक्तिशरसं प्रेतमुत्तानं विनिपातयेत् ॥ इति गृद्यकारिकोक्तः । अन्यच्च कारिकायामुक्तम् । विख्छाभिरपसलैर्द्ददाभिः कुशरज्ज्ञभिः । वद्धो निष्कान्तिसमये छेदयेदधुनैव ताः ॥

अपस्र है: अपस्र व्येन । विसृष्टाभिः = कृताभिः । अधुना = चितास्थापनकाले । प्रचेताः ।

स्नानं प्रेतस्य इत्वा तु पुष्पवस्त्रेश्च पुजनम् । चितायां नीयते पश्चात् तां संस्कृत्य प्रयत्नतः ॥ नग्नदेहं दहेन्नेच किञ्चिहेयं परित्यजेत् । गोत्रजस्तं गृहीत्वेच चितामारोपयेत्तदा ॥

किषिदिति । शववस्त्रेकदेशं दमशानवास्यर्थं परित्यजेदित्यर्थः । गी-त्रजप्रहणं सहाय्यविधानार्थम् । ततः प्रेतस्य हस्ते श्रासं कृत्वा प्रेत- नाम्ना पिण्डदानं माषाञ्चललकुम्भदानं च कार्यम् । पूर्वोदाहृतवचनः निचयात् । श्रीत्राग्नेरियमकृत्यमाह् ।

सप्तसु प्राणायनेषु सप्ताहिरणयकशकलान् प्राह्मयति मुखे प्रथमं, दक्षिः णहरते जुहूँ सादयति घृतपूर्ण रूपयं च, उपभृतं सन्ये, उरसि ध्रुवां, मुखे व्याग्नहोत्रहवणीम्, नासिकयोः स्रुवीं, कर्णयोः प्राधित्रहरणे, शिरसि चमसं, प्रणीताप्रणयनं कपालानि चैकैकपार्श्वयोः शूर्णे उदरे पानीं समवदत्त्रधानीं वृषदाज्यवन्तीम्, शिहने शस्यामरणी वृषणयोरन्तरोः रुप्वयात्राण्यन्यानि अपस्ववहरणं मुनमयाद्ममयान्ययस्मयानि वा ब्राह्मणाय दद्यात्।

अस्यार्थः । वप्तमु=मुखनाचिकाद्वयचक्षुर्द्वयकरणद्वयक्षेषु । रूपयञ्च दक्षिणहस्त एव चकारश्रवणात्। अत्र यद्यपि जुह्वाः प्रथममुप्रधानं प्रः तीयते, तथापि वश्यमाणहोयस्य जुह्नेच कर्त्तव्यत्वादार्थक्रमाद्धीमान्त पवोपधानं बोध्यमिति देवयाद्यकः। गृह्यकारिकायां तु "हवण्या पितृदिः ङ्मुख" इत्यादिनाग्निहोत्रहवण्येवाग्निमहोम उक्त इति तन्मते जुहाः पाठ-क्रमेणवासादनामिति बोध्यम्। एवं स्पयस्यापि श्रुतौ सर्वान्त एवोपः धानाम्नानात् श्रीतक्रमस्य च स्मार्चक्रमापेक्षया प्रावत्यात्सर्वान्त एवाः पधानम्, घृतपूर्णस्वं तु जुह्वामेव, सिंशधानात्। अत्र यन्मतेऽग्निहोत्रहवः ण्या वश्यमाणो होमस्तन्मते तस्य नास्मिन् काळ उपधानम् । जुहादीनां प्राग्ड्याणामासादनमिति देवयाज्ञिकः । नासिकयोः=नासापुरयोः।स्रवः=पेष्टिको होमार्थश्चेति हो। तत्राद्यस्य सन्यायां निस,इतरस्येतरस्यां तत्राप्येष्टिकस्या उषप्रहणात्सर्वान्त एवे।पधानम् । प्राशित्रहरणे । एकं ब्रह्मभागावदानार्थ मपरं तद्विधानार्धे तत्राचस्य दक्षिणे कर्णे, अन्त्यस्योत्तरत्र । द्वितीयं। सूर्पं वरुणप्रघासस्थकरमभपात्राणामिति हरिस्वामिनः। कर्कस्तु प्रतिप्रस्थाः तृविहारस्थमित्याह । न च प्रतिप्रस्थातुकतृकयागस्याऽऽमिक्षाद्रव्यकः त्वात्तत्र शुर्णभाव इति वाच्यम् । तन्मते मेष्यर्थयवानां प्रदेयप्रकृतित्वेन तत्र सूर्पसद्भावात् । अकृतवरुणप्रधासिकस्य तु पेष्टिकमेव द्विधा क्रत्वापर्धेयं छित्वैवैकामिति तैचिरीयपाठात्। यनु द्विवचनवलाव्लीकिः कप्रहणमिति वासुदेवेनोकम्। तन्न। प्रतिपत्तिस्वात् पात्रासाद्नस्य। समः वत्रधानीम्=इडापात्रीम्। पुषद्वाज्यवन्तीं=पृषद्वाज्यपूर्णाम्। समवत्रधानीः ग्रहणमुद्धरणहिवर्ग्रहणपात्रयोव्यविस्यर्थम् । अतोऽनयोरन्ययञ्चपात्रवद् र्वीरन्तरुपधानम्,अरण्योरपि प्रागत्रयोरेवासादनं पात्रान्तरवत् पादयोरः धरां प्राचीमिति वक्ष्यमाणछन्दोगपरिशिष्टवचनेऽनाहितारिन प्रति तथा

दर्शनाच । उद्गव्ययोरिति देवयाहिकः । ऊष्=सिक्यनी । यहपात्राणि=उकुः वलमुसलादीन्यनुकस्थानानि । उलूबलं च न्युव्जमासाद्यम् । मुसलेन सह न्यु ब्जमनत कर्वो कलूखल मिति छ दोगपरिशिष्टात्। अत एव पात्रान्तरा-णामुत्तानता । यद्यपि चेदं प्रकरणादनाहिताग्निविषयं तथाप्याविरोधाः दाकाङ्किनस्वाचाहिताम्नेरपि सम्बद्धते । अत्र च यञ्जपात्रस्वाविशेषाद्वः रुणप्राघासिकपश्वादिसम्बन्धिपात्राणामपि अत्रैवोपधानामिति देवयाहि-कः। तन्न । जुह्त्वाद्यविशेषेण तत्र तत्रोपघानस्य प्राप्तेः। वस्तुतो माः <mark>कतीयागाचङ्गभृतजुहादीनामपि दर्शपातायास्तत्र तत्रासादनाष्यः</mark> प्रतिपचेरविलोपाय तत्र तत्रासादनस्यैव युक्तत्वाख । अतो यदा प्राक्त-तकार्यकारि तेषु पात्रं तस्यैव परमन्तरेणोक्ष्यासादनं नाम्यस्येति युः कम् । एवं सोमाङ्गभूतानां प्रचरण्यादीनामध्यत्रवासाहनम् । न च तत्रातिदेशाभावात् कथं प्रतिपत्तिप्राप्तिः । एतस्यानारभ्याधीतत्वेन सर्वासु प्रकृतिषु निवेशात् । याज्ञिकास्तु दर्शपूर्णसासपात्रव्यतिरिकानां प्रतिपत्तिर्ने भवतीत्यादुः। एवमौपासनपात्राणामपि येषां स्रुवादीनां स्थानमुक्तम् , तेषां तत्रैवासादनमन्येषां तूर्वोरन्तरेणेति व्रेयम्। अतश्च यहेवयाज्ञिकेन तदरण्योरजैवासादनं यञ्चणात्रःवाविशेषादित्यु तत्र मूळं मृग्यम्। तदासादनप्रकारश्च वश्यते । अप्स्ववहरणम्= अव्सु प्रक्षेपः । इदं च मुन्मयानां वैकार्टिपकं पूर्व शिरासि निधानस्योः कत्वात्। अयस्मयानां शासादीनां जलेऽपि प्रक्षेपः। ब्राह्मणाय वा दः यादिति वाशब्दश्रवणात् । एवं पात्रासादनमुक्ता दाहादिविधिमाह-स एव । अभिभिरादीपयन्ति । आहुनि जुहोति । पुत्रो स्नाताऽन्यो ब्राह्मणोऽः स्मात्वमधिजातोसीति । अग्निमिर्णाईपत्यादिमिस्त्रिभिरेव तं यदि गाई-पत्यः पूर्व इत्यादिना श्रुतौ त्रयाणामेव दाहे करणत्वश्रुतेः, सम्यावसः थ्ययोस्तु चितेकतरस्यां दिशि पश्चसु प्रक्रमेषु स्थापनं सम्यावस्थ्याः वाहितासेर्दहनकर्माणे न प्रयुज्येते चिताप्रदेशादुचरस्यां दिशि पश्च-प्रक्रमानतिकस्योत्स्र जतीति वाङ्गयायनोक्तः । आवस्थ्यपात्राणां तु तत्र तत्रासाइनं भवत्येव। अत एव-

शाङ्घायनः।

पात्राणि तु प्रयुज्यन्ते । अत्र यद्यपि स्थानविशेषो गौकस्तथापि पूर्वोकस्थानविशेषोऽत्र वोध्यः। अत्र चादीपनात्पुर्वे वहीनां पूजा कार्या ।

अम्युक्योपसमाधाय वाहिं तत्र विधानतः । पुष्पाक्षतेश्च सम्पृत्य देवं कव्यादसंज्ञितम् ॥ स्वं भृतकञ्जगद्योने ! स्वं लोकपरिपालकः ।

२२ बी । मि०

उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वर्गे मृतं नय ॥

इति कृष्यादमभ्यव्यं शरीराहुितमाचरेत् ।

इति गाव्होक्तः । एवं सम्पूज्याहवनियादीन् गृहीत्वा । "कृष्ट्यम्" हत्यादि मन्त्रं पित्वा चितेरादीपनं कार्यम् ।

गृहीत्वा पाणिना चाप्तिं मन्त्रमेतमुदीरयेत् ।

कृत्वा सुदुष्ककरं कम्भे जानता वाष्यजानता ।

मृत्युकालवशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम् ॥

धर्माधर्मसमायुक्तं लोभमोहसमावृत्तम् ।

दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यालोकान् स गव्छतु ॥

एवमुक्तवा ततः शीद्रं कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् ।

जवलमानं तथा विद्वि शिरःस्थाने प्रदीपयेत् ॥

चतुर्वर्णेषु संस्कार एवं भवति पुत्रकः ॥

इति वाराहोकः। शाहुति जुहोतीति पुत्रो भ्राता वा यो यस्याधिकारी स इति यावत् । ब्राह्मणब्रहणं क्षत्रियवैदयबोः पुत्रभात्रोव्युदासार्थम् । अन् ब्राज्यं संस्कृताह्वनीयं परिस्तीयं स्त्राचि स्त्रुवेण सकृद् गृहीत्वाह्वनीये समिधमाधाय —

अस्मात्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः। तदनन्तरमसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति मन्त्रेण जुदुयात्।

सत्र मन्त्रेऽसावित्यत्र प्रेतनाम वक्तव्यमिति देन्याइकः । इदमस्य इति त्यागः । स्रुगत्र जुद्धः । अनादेशं तस्या एव परिभाषितत्वात् । कारि कायां त्विग्निहोत्रहवणी इत्युक्तम् । "शस्ये तु वा समित्यूवें हवण्या पितृदिक् मुख" इत्यादिना । शस्ये=आहवनीये । अयं चास्मान्यमधिजातोऽसीति मन्त्रोऽनूहेनैव स्त्रियां प्रयोक्तव्य इति कर्षः । ततो जुह्होमपक्षे इदानीं जुह्वा आसादनम् । आग्निहोत्रहवणीहोमपक्षे तु तस्या इदानीमासादनम् । स्त्रुवमाः साद्येत् । सौत्रपाठकमात्, तदनन्तरं श्रीतपाठ वृत्रोधात् स्प्यमासाद्ये त् । अस्मिन् होमे याऽऽज्यस्थाली सा मृन्मयी चेदण्यु प्रक्षेत्रव्या नो चे दन्तरेणोशित्यानम् । प्रतिपाद्यत्वाविशेषात् । न चाहिताग्निमाग्निमिर्दहः नित यत्रपात्रेश्चति तृतीयानिर्देशात्पात्राणां गुणत्वप्रतीतेनेयं प्रतिपत्तिति वाच्यम् । पात्राणां दाहे गुणत्वेऽपि दक्षिणं हस्ते जुह्मासादयतीत्यादौ वित्यानिर्देशेन प्राधान्यप्रतीतरासादनं प्रतिपत्तः, अत एव पात्राणां नाशादौ न पात्रान्तरोत्पत्तिः । न चेवमपि पात्राणां दाहे करणत्वाः चन्नाशादौ दाहः प्रयोजकः कि न स्यादिति वाच्यम् । दाहेऽपि यत्रः पात्राणामेव करणत्वेन तस्य परप्रयुक्तद्रव्योपजीवित्वेन पुरोडाशकपाः

लवत् पात्राणामप्रयोज्यत्वात् । ततश्च स्कन्ध उदकपूर्णं कुम्मं कृत्वा तेन प्रेतपादमारभ्य चिति पितोऽप्रदक्षिणां घारां द्यात् । ततो गाढ रोदनं रोदितव्यम् । ततो गाढमेव तस्य सुखं भवेदिति गारहोत्तेः । अथ स्मार्चाग्नेः पूर्वोदाहृतकात्यायनवचनोन्नीतोऽपि दाहप्रकारः सुख-प्रहणार्थे विशिष्योच्यते । अत्र कारिका—

अथ पुत्रादिराष्ट्रत्य कुर्याद् दाह्ययं बहु ।
भूषदेशे गुजो युके कृत्वा चित्यादिलक्षणम् ॥
तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे ।
न्यस्त्वा हिरण्यं शिरासि प्रणीतं चमसं तथा ॥
शूर्षे तत्पार्श्वयोरेकं चेद् हिथा पूर्ववन्त्यसेत् ।
अवणाकर्मसम्बन्धि द्वितीयं शूर्पमुच्यते ।
अण्डयोररणि तद्वत्योक्षणीपात्रमादितः ॥
पात्राणि चान्तरेणोक मृन्मयाद्यम्मसि क्षिप्रेत् ।
अथानि सन्यज्ञान्वको दद्यात् दक्षिणतः शनैः ॥
पूर्ववज्जुहुयाद्वह्यौ समिद्धर्ज स्त्रवेण सः ।
दक्षिणायां स्तृवं दद्यात्रासि स्मर्णे करे।
समिन्धीयात्ततो वहि शेषं स्यादाहितानिवत् ॥

अत्र मुखमात्रे हिरण्यानिधानम् । तिल्ठान् दर्भान् विकीर्याय मुखे स्वर्णे विनिश्चिपेत् । इति गारुडोक्तेः ।

अन्ये तु पतस्य वचनस्य प्रकरणान्मुमुर्षुविषयःवात्सुत्रोकः सप्त-स्विप छिद्रेषु हिरण्यनिक्षेपः कार्ये इत्याहुः।

प्रोक्षणीपात्रमादितः=प्रोक्षणीपात्रमारभ्येत्यर्थः । तेन प्रोक्षण्यादीना पात्राणामन्तरेणोक्कानिक्षेप एव । न च तस्या आग्निहोत्रहवणीस्थानापत्रः व्यानमुख एव निक्षपो युक्तः "मुखेऽग्निहोत्रहवणीम" इत्यनेनाग्निहोत्रः होमकरणत्वकपयेगार्थविशिष्टाया एव मुखे निक्षेप एव प्रतीतेः । अन्तरेणोक्षत्यस्यैवायं विषयः अत एवारणीनिक्षेपोत्तरं प्रोक्षणीः पात्रनिक्षेपः । अग्निदानं चाग्निप्जादि कृत्वा कार्यं स्मृत्युक्तानां पदा-र्थानामत्रापि प्रवृत्तेस्तुत्यश्वात् । सुवस्य सन्यायां निस् निधानं कोचिः दिच्छान्ति । इति कात्यायनीयानां दाहाख्यसंस्कारविधिः ।

अथाश्वलायनानाम् ।

तत्राद्यलायनः । आहितानिमञ्जेदुपतपेत्राच्यामुदीच्यामपराजितायां चा दिद्युद्व-

स्येत्। अगदः सोमेन पशुनेष्ट्येष्ट्रावस्येदनिष्ट्रावा, संस्थिते भूमिमार्गं खान येत :दक्षिणपूर्वस्यां दक्षिणापरस्यां चा, दक्षिणाप्रवणं प्राव्दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणाप्रवणमित्येके । यावानुद्वाहुकः पुरुषस्तावदायामम्। व्याममात्रं तिर्थग्वितस्तिमवीक् अभितः आकार्यं रमशानम् । बहुलीषः धिकं कण्टिकिक्षीरिणस्तु यथोकं पुरस्तात्। यत्र सर्वत्र अपः प्रध्वंसरम्। पतदाद्दनस्य लक्षणं इमञानस्य, केशश्मश्रुलोमनखानीत्युक्तं पुरस्तात्। द्विगुल्फं बर्हिराज्यं च। द्धन्यत्र सर्पिरानयन्ति एतरिपार्यं पृषद्ाज्यम्। अथैना दिशमग्नीत्रयन्ति यद्मपात्राणि च अन्वश्चं प्रतमयुजोऽमिथुनाः प्रच-यसः। पीठचक्रेण गोयुक्तेनेत्येके। अनुस्तरणीं गामजां वैकवर्णी कृष्णामेके। सब्ये बाही बध्वानुसङ्कालयन्ति । अन्वञ्चोऽमात्या अघोनिवीताः प्रवृ त्तिशिखा स्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्याः । प्राप्यैवस्मूमिभागं गत्तींदकोन श्वमीशाख्या भिः प्रसन्यमायतनं परिवजन् प्रोक्षत्यपेतवीतविचसपेतात इति। दक्षिणपूर्व उद्धातान्त आहवनीयं निद्धाति । उत्तरपश्चिमे गाईपत्थं दक्षिणपश्चिमे दक्षिणमधैनमन्तर्वेदीध्मचिति चिनोति यो जानाति तस्मि म् वर्हिरास्तीर्यं इष्णाजिनं चोत्तरलोम तस्मिन् प्रेतं संवेशयन्ति उत्तरे ण गाईपत्यं हत्वाहवनीयमभिमुखशिरसम्। उत्तरतः पत्नीम्। धनुश्च क्षत्रियाय । तामुत्थापयेदेवरः पतिस्थानीयः अन्तेवासी ज्ररहासो वोदीष्वं नार्यभिजीवलोकमिति । कत्तां वृषले जपेत् । धनुईस्तादाददाः नो मृतस्येति घनुरुक्तं वृषलेऽधिरयं कृत्वा सञ्जितिमाचित्वा संशीयां नुप्रहः रेत्। अथैतानि पात्राणि योजयेद्। दक्षिणे हस्ते जुहूं सब्य उपभृतं दक्षि णपाइवें स्फर्च सब्येऽिनहोत्रहवणीमुरिस भ्रुवां शिरिस कपाळानि दःसु प्राहणो नासिकयोः सुवी भित्वा चैकम् । कर्णयोः प्राधित्रहरणे, भित्वा चैकमुद्दे पात्री समवत्त्रधानं च चमसं, उपस्थे ग्रम्यामरणीमुर्वी-रुठ्खलमुसले जङ्घबोः पादयोः शुर्षे मित्वा चैकम् । आसेचनचन्ति पृषदास्य पृरयम्ति । अमापुत्रो वृषदुपळे कुर्वीत छोहायसं कोळाळ. मनुस्तरण्या वपामुत्खिद्य शिरोमुखं प्रच्छाद्येत् अग्नेर्वर्मपरिगोभिन्योः यस्वेति । वृक्काबुद्धृत्य पाण्योराद्याति । अतिद्वसारमेयौ इवानाः विति दक्षिणे दक्षिणं सब्ये सब्यं हृद्यं विख्या चैके बुक्कापचार इत्येके। सर्वो यथाङ्गं विनिक्षित्व चर्मणा प्रछाद्येममग्ने चमसं माविजिः ह्नर इति प्रणीताप्रणयनमनुमन्त्रयते । सन्यं जान्वाच्य दक्षिणाग्नावा-ज्याहुतीर्जुहुयादग्नये स्वाहा, स्रोमाय स्वाहा, (१)लोकाय स्वाहा, अजु-मतये स्वाहा इति पञ्चमीमुरसी प्रेतस्यास्माहै त्वमजायथा अयं त्वद्-

<sup>(</sup> १ ) कामाय स्वाहा इत्यावक्षेपुस्तके पाठः

धिजायतामसी स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति प्रेष्यति युगपदानीन् प्रस्वारे लयतेति तं दल्लमानमनुमन्त्रयते प्रेहि पथिभिः पृथ्वेभिरिति समानमुः त्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जानुमात्रं गर्त्ते खात्वाद्भिः पुरियक्षाऽवका शीः

पालिमित्यवधापयेत्।

अस्यार्थः। उपतपेत्। व्याधिभिरिति शेषः। अपराजितायाम्=ऐशान्याम्। उदवस्येत्=मुमुर्जुरेच प्राप्ताद्वदिर्गच्छेदित्यर्थः। यदि अगदो रोगरहितः स्यात् तदा सोमादिभिरिष्टा अनिष्ठा वा प्रामं प्रविशेत् । सोमोऽत्र ज्योः तिष्टोमः। पशुनिकदः । प्रकृतित्वात् । इष्टिराविनदैवत्यैवेति वृत्तिकत् । अथ यदि संस्थितो मृतस्तदाग्नेय्यां नैर्ऋत्यां वा भूपदेशं खानयेत । दाक्षिणाः प्रवणमाग्नेयीप्रवणं वेत्यर्थः। अर्वाक्अधस्तः । इमरानं दहनदेशोऽस्थिः सञ्चयनदेशश्चेति द्विविधम्। तदुभयमपि अभित आकाशं गृह्याद्यावः रणशुन्यमित्यर्थः । कण्टकी क्षीरिणी उद्राक्षयेदिति शेषः । पुरस्ताद्वास्तु परीक्षायाम् । प्रव्वंसेरन्=गच्छेरन् । एतदादहनाख्यस्यैव इमशानस्य स्रक्षणं वास्थिसञ्जयनाख्यस्य।केशदमश्रुलोमनखानीति यन्पुरस्तात्वष्टे(१) उक्तं तिद्दापि कुर्यादित्यर्थः । तत्र चैवमुकं संस्थिते तीर्थेन निर्हत्यावभृते प्रे-ताळङ्कारान् कुर्वन्ति केशदमश्रुळोमनखानि वापयन्ति नळदेनानु।छिउपन्ति नळदमाळा प्रतिमुञ्जन्ति निष्पुरीषमेके कृत्वा पृषद्। जयं पूरयन्ति । अहतः स्यवाससः पाद्यतः पाद्मात्रमवन्छिद्य प्रोणुवन्ति प्रत्यक्द्शेनाविःपादः मवच्छेदं प्रेतस्य पुत्रा अमाकुर्वीरित्रिति । पाश्चतः मूळे । पादमात्रं चतुर्थीः शमात्रम्। अविच्छिद्य छित्वा प्राक्शिरसं प्रेतं शाययित्वा वाससोऽप्रं यथा पादपर्यन्तं भवेत्तथा छादयेत्। अवच्छेदं=छिन्तवस्त्रम्।पुत्रा अमाकुवीरन्= संगुद्धीयुरित्वर्थः . द्विगुरुफं प्रभूतम् । उपकर्षयोदिति शेषः । एतदिति । पतत् प्रेतकार्याधिमित्यर्थः । अमिथुनास्त्रियः पुरुषाश्च न मिश्रा इत्यर्थः । पीठचकेण शकटादिना । अमाखाः=बान्धवाः । अघोनिवीताः=अनुपरिकृत• वाससः । गतौंदकेनेति । खातखननकाळे उत्तरपुरस्तादाहवनीयस्य जानुः मात्रं गर्चे खाःवा तत्रापो निषिच्यावका शीपाळं चावधापयत उदकेनेति वितृहत्। क्लोंदकेनेति पाछे तु कर्त्तां उदकेनेति च्छेदः। अत्राचारात्प्रथमं कः र्चा और्ध्वदेहिकं करिष्य इति सङ्कल्प्योपसर्प मातरमिति मन्त्रेण मूमिमनु-मन्त्रय दिविजाता अजातेति मन्त्रेण तां प्रोक्ष्य पश्चाच्छमीशाखादिनाऽऽयः तनप्रोक्षणं कुर्यादिति सम्प्रदायविदः।प्रसन्यम्=अप्रदक्षिणम्। त्रिमेन्त्रावुः चिः। अत्र यमाय दहनपतये चाव्छिलामीत्यादिभिक्तिभिर्मन्त्रैः शळाकया रेंबात्रयमुद्धिखेत्, शति केचित्। दक्षिणपूर्वे उद्धतान्तेऽनुद्धतखातसः

<sup>(</sup>१) आदवळायनश्रीत्रसूत्रस्य पद्याध्याये ।

मीपे थाह्वनीयं निद्धाति । अधैनमन्तर्वेदीति । अत्राथ शब्दबलाद नुमः न्त्रणस्यात्रे दर्शनाद्यास्मिन्काले चमसेन प्रणीताप्रणयनं कार्यमिति श्वतिष्टत्। चितिश्च खाते हिरण्यद्यकळं निधाय तिळानधकीर्य कार्यो । यो जानातीति कर्त्तुरनियमार्थम्। तस्मिन् बर्हिरास्नीर्येत्यादि तु कर्त्तेव कुर्यात्। क्वाप्रत्ययस्य पूर्वकाळतामात्रपरत्वात्। उत्तरत इति प्रेतस्योः त्तरतिश्चितावेव पत्तीं संवेशयान्ति शाययन्ति । क्षत्रियस्य विशेषमाह । धनुश्चेति चकारात्पत्नीमपि। पतिस्थानीय इति हेतुगर्भे विशेषणम्। पतिद्थानीयत्वादित्यर्थः । अन्तेवासी=शिष्यः । जरहासी=बहुकालं स्यः। स वा तां पत्नीपुत्थापयेदित्यजुषङ्गः। वृषले जरहासे उत्थापयितरि स्रति कर्ता मन्त्रं जपेत्। अर्थादन्यपश्चे उत्थापयितेव जपेत्। धनुष उत्थापने मन्त्रमाह । घतुईस्तादित्यादिना । वृषले उक्तं यत्त्वस्य न मन्त्रजाप हिति। संचितिं=प्रेतोपरिचिति अचित्वा अक्तत्वा प्रागिति यावत् । तद्धनुः रिधज्यमुपरिज्यं प्रेतस्योत्तरतः स्थापयेत्। अथैतानीति । अत्राथशब्दः शाः खान्तरोक्तकमोपसंप्रहार्थः। तेन मुख नास्त्रिकाद्वयेऽक्षिद्वये कर्णद्वये च हिरण्यशकलप्रक्षेपः । प्रेतशरीरे घृताक्ततिलप्रक्षेपः कार्य इति वृत्तिकृत् । पतानि=प्राक्कतानि।प्राक्कतानामेवाऽऽधानकालोःपन्नानां सर्वकर्मरोषत्वे नसमाप्ते प्येकस्मिन् कर्मण्युत्तरकर्मार्थे स्थापितत्वात् वैक्रतानां तु तत्त-त्काले स्वीकृतानां तत्तत्कर्मापवर्गेऽपवृक्तत्वेनास्थापितत्वात् । न च प्रतिपत्तेर्घारणप्रयोजकत्वस्येष्टत्वात्प्रतिपत्यनुरोधेनैव वैकृतानि स्थाप्यः न्तामिति वाच्यम् । सत्यपि प्रतिपत्तेर्धारणप्रयोजकत्वे प्रकृते परप्रयुक्त-धारणीपजीविस्वेन धारणप्रयोजकत्वाभावात्। अत एवावघातकाली-नतुषोपवापस्य कपालधारणप्रयोजकत्वमुक्तं तन्त्ररत्ने । अत एव विकृतिः मध्ये मरणे तेषामपि योजनं भवत्येवाविशेषादिति वृत्तिकृद्जुसारिणः। अन्ये तु वैक्रतानामपि न विक्रत्यपवर्गे अपवर्गः । प्रयोगान्तरार्थे स्थापः

अन्य तु वक्रतानामापनावक्रत्यपविश्व अपवारः। प्रयागान्तराथ स्थापः नस्यावश्यकत्वात्। अथ तत्रान्यानि ब्रहीष्यन्ते। तदा प्राकृतेष्विप समान्तम्। अथप्रतिपत्तिवलादेव लाघवात्तानि स्थाप्यर्व तदा वेक्रतानामिष आतिदेशिकप्रतिपत्तिवलात्स्थाप्यत्वेन भवत्येव योजनिमत्याहुः। तन्न। न हि वयं प्रतिपत्तिविधिवलात्प्राकृतानां स्थापनिमति व्रूमः। किन्तु स्वतन्त्रकालोत्पत्तेः। अत प्रवाधानमङ्गमिति कृत्वाचिन्तायां नाधानं प्रतिकर्मभेदेनानुष्ठेयं स्वतन्त्रकालत्वादित्युक्तं तृतीये। तस्माद्यथोक्ते दक्षिणे हस्ते जुद्दं योजयेदिति स्वत्र सम्बद्धयते। दत्यु=दन्तेषु प्राव्णः। इदं च स्नोममध्ये मरणे। अन्यथा तु तेषामवभृथनयनप्रतिपत्तेषक्तः स्थात् नेथं प्रतिपत्तिः। स्वाविति द्विचचनं विकृत्यभिप्रायम्। पात्राः=

दारुपात्रीम् , समवत्तधानं वमस इडापात्रीम् । येवां तु पात्राणि योजवेः दिति सामान्याविधिनैव योजनस्य विहितत्वादिनयतदेशमनियतकालं च योजनं ज्ञेयम् । आंसचनवन्ति=बिळवन्ति । अमापुत्रहति । अमाकुर्वी-तेत्यन्वयः, आत्मन उपयोगार्थ गृह्णीयादित्यर्थः । लौहायसं=लौह-विकारं शासादि । कौललं=मुन्मयादि तद्पि पुत्रो गृह्णीवादित्यर्थः। "गौरनुस्तरणी प्रोका न पक्षोऽयं कलौ भवे"दिति वचनेन कलौ अनुस्तरणीपक्षस्य निषिद्धत्वाद्थ यदानुस्तरणी नास्ति तदा सकतुहबीं वि तःस्थाने न तद्याचे सकत्वादेविहितत्वाःसकतुपिण्डा एव तत्र्थाने देयाः। तत्र हो पिण्डी कृत्वा अतिह्वसारमेयाचितमन्त्रे ण पाण्योरादध्यात् । इत्येकः पक्षः। अथवा अपूराकृतिसक्तुापेण्डं क्रत्वा ललाटे मुखे चार्रावेमीत मन्त्रं बकृत पिंडला द्यात्। ततः पिण्डह्यं क्रश्वा "अतिद्रव"इति मन्त्रं सक्तदेव पाठत्वा पाण्योदंचात्। तथा हृदयाकारं सक्तु पिण्डं ऋत्वा हृदये तूर्णी दधात्। ततो अन्येऽ-पि तत्तदङ्गसहदाः पिण्डास्तत्तदङ्गे देया इत्यपरपक्षः। अत्र पिण्डानां पृषदाज्येनाभिघारणं केचिदिङ्छन्ति। अनयोश्च शक्त्यनुरोधेन व्यवस्था प्रणीताप्रणयनपूर्वे विहितमाज्याद्वातिषचनं तन्त्रानिवृत्यर्थामिति वृतिः **इत । तेन** प्रेतोपासनं करिष्य इति संकरण्य समिह्यमादाय अपनि काम लोकमनुमतिम्। एताः प्रधानदेवना एवाग्नावाज्यद्वव्येण प्रेतं प्रेतस्यो रसि आज्येन यक्षे इति सङ्करूट्य व्याहातिमाः समिष्ठ्यं हुत्वा चितिसाहिताः उनीत् परिस्तीर्थं पर्युक्ष्य त्र्णीमाज्यं संस्कृत्य स्रुवं संमृज्य प्राचीनावीति स्रुवेण होमं कुर्यादित्येवेति सम्प्रदायविदः । उद्देशत्यागस्तु यथालिङ्गं पश्चम्याः प्रेतायेति त्यागः । पश्चम्या पृषदाष्येन होम इति केचित् । सुवाऽत्रान्य इति वृत्तिकृत्। असावितिस्थाने प्रेतस्य नाम गृह्णीयात् । अत्र व्रतस्योरासि होमविधानादर्थात्पूर्व होमं कृत्वा पश्चातस्वतिवण्डदानं कार्यमित्यपि केचित्। प्रेहि पार्थिभः पूर्व्यभिरिति समानामिति समानं प्रागुक्तेनानुद्रवणेन । अनुद्रवणे हि पताश्चतुर्विद्यातिर्ऋचो विहितास्ता अत्रापि ज्ञेया इत्यर्थः । गर्भोदककरणं त्वर्थात्पूर्वे ज्ञेयम् ।

अथास्वलायनानाहिताग्नेदीहप्रकारः कथ्यते ।

तत्र वृत्तिकृत्।

तित्र त्वनाहिताम्यादेविशेषो वश्यतेऽधुना । विगुल्फं बहिराज्यं चत्येवमन्तं समं भवेत् ॥ नास्यानुस्तरणी कार्या पात्राणां योजनं तथा । पृषदाज्यं तथाचार्यादिति गृह्यविदां मतम् ॥

तां दिशं तु नयेदार्गेन प्रेतं चापि ततः परम् । अयुजो मधुना बुद्धाः पीठचकण वा भवेत ॥ मेतस्य स्वृष्ठतोऽमात्या ईयुः पूर्ववदेव च । भूमिभागं ततः प्राप्य कर्ता प्राक्षिति पूर्ववत् । उद्धतानते निधेयोऽग्निर्देशे त्तरपश्चिमे । तथा शास्त्रान्तरे हुष्टाः प्रणीताः प्रणयेचतः । खाते हिरण्यशकलं तिलांश्चापि विनिक्षिपेत । तन्त्रं नेतिपुरैवाक्तमिष्मा चेत्यादि पूर्ववत् । यत्त्पस्थानपर्यन्त धनुरंतप्रथापि वा । ततो हिरण्यशकलैः खिद्राण्यपि दथाति वै। घतसिकास्तिलांश्वापि किरेश्वेतकलेवरे । अथेममग्ने चमसं पूर्णपात्रानुमन्त्रणम् । सब्यं जातु निपात्याथ चतस्रोऽग्नी जुहोति वै। तथाभूतश्च जुहुयात्पञ्चमी हृदये ततः। ततः प्रज्वालयेद्धिन प्रेषो नात्र भवेदिति । तं दह्यमानामित्यादि सर्वे पूर्ववदेव तु । अस्थिसंचयनाद्यस्त सर्वसाम्यान कथ्यते।

अत्र पात्रचयनाभावो नानाहिताग्नेः पात्र वयो विद्यत इति बौधायन वचनाज्ञेय इति वृत्तिकृत् । १९१दाज्यं तथाचार्थादित्यत्र भवतीति रोषः । तथाभृत इति सब्यं जानु निपात्येत्यर्थः ।

अथ छन्दोगानां पात्रसंचयविशेष उच्यते ।

तत्र तत्सूत्रम्।

मध्ये देवयजनस्य चितां चितुयुः पश्चाद्वाहिवरयमुपद्दयुः । पुरस्ताः दाहवनीयंतं दक्षिणाशिरसं चितावाहितं यञ्चपात्रः करपयेत् । शिरसि कपाळानि युञ्ज्यात् । सप्तधान्यं च चमसं छळाटे प्राशित्रहरणं नासिः कयोः स्रुवा बास्ये हिरण्यमवधायानुस्तरणिक्यागोर्मुखं वपया प्रच्छाद्य तत्राग्निहोत्रहवणी तिरश्ची दक्षिणे पाणौ जुहू मुदेर पात्रीं उपस्थे कः ज्णाजिनं अन्तरेण सक्यीशस्य।हषदुपळं यद्द्य नादेक्षामा दक्षिणस्योः पस्य दक्षिणत उळ्खळमनुसस्यं मुसळं पादयोः सर्पं सर्वाण्युत्तानानि पृषदाज्यवन्ति कत्वा सर्वेश्योऽग्निश्य उळुपराजीस्तृणुयुः । यथास्मिकः ग्नये समवेदयन्तीति कळ्मषु यञ्चपात्रेषु त्रिः छदोगः परिगायेन्नाकेसुपणं मिति धूम दादत त्वेषस्ते धूमकुण्वतीति प्रज्विक्षेत्रने मृण्महांअसीत्येः तथारन्यतरेण ।

यद्य नादेश्याम इति। यन्नाद्दियते विश्विषय नोपद्दियते यथा अरण्यादि तद्वयत्रैय स्थापयेदिश्यर्थः। जनस्य कटिलन्निकृष्टजधनप्रदेश्यस्य। नाके खुपणीमिति साम त्रिः पठेत्। अथ छन्दोगानाहिताः ग्नेविंशेष उच्चते।

छन्दोगपरिशिष्टे ।

अथ पुत्रादिराष्ट्रत्य कुर्याद् दारुचयं महत्।
भूपदेशे शुनो युके परवादित्यादिलक्षणे।
तत्रोत्तानं निपारयेनं दक्षिणाशिरसं मुखे।
आज्यपूर्णां कुचं द्यादक्षिणाग्नां निस सुवम्।
पादयेरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्।
पार्वयोः शुपंचमसे सम्यदक्षिणयोः कमात्।
मुसलेन सह न्युम्जमन्तरोवोंक्लुखलम्!
चात्रोविलिकमत्रैवाद्यनश्चनयनो विभीः ।
अपसन्येन कृत्या तु वाग्यतः पितृदिङ्कुखः।
अथाग्निं सम्यज्ञान्वको द्यादक्षिणतः शनः।
अस्मात्वमधिजासोऽसि त्वद्यं जायतां पुनः॥
असी स्वर्णाय लोकाय स्वादिति यज्ञुक्दीरयन्।
प्वं गृहपतिर्दग्धः सर्वे तरित दुष्कृतम्॥

चात्रोविलीकं=पात्रविद्याषः। अनाहितानिस्त्रोविषये विद्यापस्तेनैवोकः।

अनयेवावृता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता। अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः॥ अथ सर्वसाधारण्येन निर्ग्नेविद्येष उच्यते। तत्र-गृद्यकारिका।

> एवमेवागृहीताझः प्रेतस्य विधिरिष्यते । तत्र त्र्णीं भवेत्सर्वे पात्रविन्यासमन्तरा ।

केचित्तु-इदं तूर्णीविधानं कात्यायनविषयम् । अन्येषां तु समन्त्रः कमेवेत्याद्वः । अन्योऽपि विशेषस्तत्रैव ।

सगोत्रजैर्ग्रहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः। अधोमुखो दक्षिणादिक्चरणस्तु पुमानिति॥ उत्तानदेहा नारी च सपिण्डैरपि बन्धुभिः। अथ सूतिकादिमरणे।

मिताक्षराय।म्— स्मृतिः।

स्तिकायां मृतायां तु कथं कुर्वन्ति याञ्चिकाः। २३ वी० मि० कुम्मे सालिलमादाय पश्चगव्यं क्षिपेततः ॥

पुण्याभिरभिमन्त्रयापो वाचा शुद्धि लभेकरः ।

तेनैव स्नापयित्वा तु दाहं कुर्याद्यथाविधि ॥

गृह्यकारिकायाम् ।

स्तिकामरणे प्राप्ते सर्वेषध्यनुलेपनम् । अस्तकी तु संस्पृष्ट्वा शुर्पाणां तु दातं क्षिपेत् ॥ स्मृत्यन्तरे ।

उद्देश स्तिका वापि मृता स्याद्यदि तां तदा।
याग्रीचे स्वनितिकान्ते दाहयेदन्तरा यदि ॥
उद्धेनेन तु तोयेन स्नापियत्वा तु मन्त्रतः।
यापोदिष्ठति तिस्भिर्दिरण्यवर्णाश्चतस्यभिः॥
पवमानानुवाकेन यदन्तीति च सप्तिभिः॥
ततो यश्चपवित्रेण(१) गोमूत्रेणाथ च द्विजाः।
स्नापियत्वान्यवसनेनाच्छाच चावधर्मतः॥
दाहादिकं ततः कुर्यात् प्रजापतिवचो यथा।
रजस्वछाविषये मिताक्षरायाम्—

स्मृतिः।

पश्चिमः स्नापयित्वा तु गब्यैः प्रेतां रजस्वलाम्। वस्त्रान्तरावृतां कृत्वा दाहयेद्विधिपूर्वकम् ॥ रजस्वलायाः प्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्। जर्ध्वे त्रिरात्रात्स्नातां तां शबधमेण दाहयेत्॥

गर्भिणी मरणे।

शानकः।

गार्भिणीमरणे प्राप्ते गोमुत्रेण जलैः सह ।

थापोहिष्ठादिभिर्मन्त्रैः प्रोक्ष्य कर्ता समाश्रितः ॥

प्रेतं इमशाने नीत्वाथोरिलख्य सत्योद्दं ततः ।

पुत्रमाद्य जीवश्रेत स्तनं दत्वा सुताय तु ॥

यस्ते स्तनः शशय रत्यृचा प्राप्ते निधाय च ।

उद्दं चावणं कृत्वा पृषदाज्येन पूर्य च ॥

मृद्धस्मकुशगोमुत्रैरापोहिष्ठादिभित्विभिः ।

स्नाप्य चाच्छाद्य वासोभिः शबधर्मेण दाह्येत् ॥

षडशीतिमते गद्यानि ।

<sup>(</sup> १ ) यज्ञपित्रम्=आपो अस्मानिति विज्ञानेर्वरः ।

गिर्भिण्यां मृतायां दक्षिणाशिरसं निधाय तस्या नामिरन्ध्रात्सन्यः मुद्दं चतुरङ्गळं "हिरण्यगर्भः समवर्चत" इति छित्वा गर्भश्रेद्धाः णस्तं प्रश्लाच्य निखनेत्, स्र यदि जीवन् "जीव त्वं मम पुत्रक" इत्युः कृत्वा क्षेत्रियत्वेति पञ्चाभिः स्नापित्वा हिरण्यमन्तर्धाय भूमो निधाय व्याह्यतिभिर्मिमः इय यस्ते स्तनः शश्य इति स्तनं पायित्वा शिशुं प्रामं प्रापयेत्रभं चछेदस्थळे शतायुधोति पञ्चाहुती हुत्वा प्राणाय स्वाहा, पृष्णे स्वाहत्यचुवाकाभ्या व्याहृत्या चाज्यं हुत्वाभिन्नसूत्रेण सङ्ग्रथ्य शृतेनातुः छित्य ब्राह्मणाय तिलान् गां भूमि सुवर्णे द्यात्। अथ यथोक्तेन कर्वने दहेत्। अत्र च "सगर्भदहने तस्या वर्णजं वध्यातकम् "इत्यादिवचने वध्यपदश्रवणात्प्राणवियोगस्यैव च वधत्वात्प्राणसंक्रमणोत्तरमेवायं विधिनं प्रथमादिमासेषु इति केवित्।

अथ सहगमनानुगमनप्रकारः ।

तत्र—

अथान्वारोहणं स्त्रीणामात्मनो भर्त्तुरेव च। सर्वपापक्षयकरं निरयोत्तारणाय च॥ सनेकस्वर्गफळदं मुक्तिदं च तथैव च। जन्मान्तरे च सौभाग्यं धनधान्यविवृद्धिदम्॥

अन्वारोहणं द्विविधं सहगमनमनुगमनं चेति। तत्र भर्त्संस्कारकः वितारोहणं सहगमनं तद्भित्रचितारोहणमनुगमनं तस्य द्विविधस्याः विदं फलम्। अत्र च सर्वेषां स्वर्गपुत्रादीनामेकस्मृत्युपात्तानामेकस्मिः व्रयोगेऽप्युत्पत्तिः। लाघवेनानेकेषु स्वर्गपुत्रादिष्वेकस्यैव कामशब्दः स्य कल्पनेन फलभेदाभावात्। अत प्रव नायं योगसिद्धाधिकरणस्य विषयः।

स्मृत्यन्तरोपाचानि तु कामशब्दभेदाद्धिश्वानि फलानीति न तेषामेकः स्मिन् प्रयोगे उत्पत्तिः । अत्राचाराद्धारिद्राकुङ्कुमाञ्जनादियुतशुर्णाण

सुवासिनीभ्यो दद्यात्। तत्र-

मन्त्रः ।

लक्ष्मीनारायणो देवो बलसत्त्वगुणाश्रयः ।

गाद्धं सत्त्वं च मे देवाद्वायणैः(१) परितोषितः ॥

स्रोपस्कराणि शुर्पाणि वायणैः संयुतानि च ।

लक्ष्मीनारायणश्रीत्ये सत्त्वकामा ददाम्यहम् ।

, अविमकृत्यमुक्तम्।

<sup>(</sup>१) बाणकेरिति निर्णयसिन्धौ पाठः।

स्मृत्यन्तरे ।

अग्नेः समीपमागरय पञ्चरत्नानि पछवान्। नीलाञ्जनं तथा बध्वा मुखे मुकाफलं न्यसेत्॥ ततोऽभिप्रार्थनं कुर्यान्मन्त्रेणानेन निश्चितम् । स्वाहासंदलेषनिर्विष्नसर्वगोत्र हुताद्यन ॥ स्वर्गमार्गप्रदानेन नय मां पत्युरन्तिकम् ।

तत आचाराद्ग्नावाज्येनाग्नयं तेजोश्चिपतये, विष्णवे सरवाधिः पतये, कालाय धर्माधिपतये, पृथिव्ये लोकाधिष्ठव्ये, अद्भ्यो <mark>रसा</mark>-धिष्ठात्रीस्यः, वायवे बलाधिपतये, आकाशाय सर्वाधिपतये, कालाय धर्माधिष्ठात्रे, अद्भयः सर्वसाक्षिणीभ्यः, ब्रह्मणो वेदाधिपतये, रुद्राय इमज्ञानाधिपतये च हुत्वाग्नीं प्रदक्षिणीकृत्य हबदुपले सम्पूज्य पुष्पा-अलि गृहीत्वामि प्रार्थयेत ।

स्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरासि साक्षिवत्। खमेव देव जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः॥ अनुगब्छामि भत्तारं वैधब्यभयपीडिता। स स्वं मार्गप्रदानेन नय मां भर्तुरन्तिकम् ॥ मन्त्रमुच्चार्यं शनकैः प्रविशेच्च हुताशनम् ।

अङ्गिराः ।

<mark>ाः मृते भर्तिरि या नारी समारोहेद् हुताश्चनम् ।</mark> सारुधती समाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥

यरवङ्गिराः।

या स्त्री ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुवजेत्। सा स्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पार्ते नयेत् ॥ यह्व व्याच्चपात्।

न म्रियेत समं भन्नी ब्राह्मणी शोककर्षिता। न ब्रह्मगतिमाप्नोति मरणाहात्मघातिनी ॥ इति । तरप्रयक्चित्यारोहणविषयम्।

पृथक् चिति समारुख न विप्रा गन्तु महीत ॥ अन्यासां चैव नारीणां स्त्रीधर्मोऽयं परं स्मृतः।

इत्युशनसोक्तेः। अतश्च पृथक्चितिः श्रत्रियादिपरा। अत्र केचित् क्ष-त्रियादेः पृथक् चितिरेवेत्यादुः । तन्न । अन्यासां चैवेत्यनेन तासामेवायं धर्म इत्यवधारणप्रतीतेर्धर्मान्तरस्याप्रतिषेधात्। अन्यथा हि तासामयः मेव धर्म इत्यवधारणापत्तिः । तस्मात्क्षत्रियादेः प्रथक्वितरप्रथक्वि तिइचेति सिद्धम्। पृथक्चितिविधिश्च-

वाह्ये।

देशान्तरमृते पत्यो साध्वी तत्पादुकाद्वयम् । निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेष्टजातवेदसम् ॥ अत्र पादुकाद्वयामावेऽप्यनुगमनं भवत्येवेति केचित् ।

यरवत्र केचिद् ब्राह्मण्या मरणिनषेधकान्यिक्षरसादिवचनानि तानि प्रायिश्चित्तार्थमृतेन पतितावस्थायां वा मृतेन सह मरणिनषेधपराणीः त्याद्धः। तन्न । पतितादीनां दाहाद्यभावेनैव सहगमनाप्राप्तेनिषेधवैयः ध्यापत्तेः। क्षत्रियादीनां पतितादिना सहगमनप्राप्तेः ब्राह्मणीग्रहणवैः यथ्यापत्तेश्च ।

यत्तु-

ब्रह्महतो वा कृतहतो वा मित्रहतो वा भवेत्पतिः ! पुनात्यविधवा नारी तमादाय मृता तु या ॥

इति हारीतीयं पतितादिनापि सहगमनबोधकं, तत्पतितादीनां दाहादिनिषेधेनैच सहगमनस्य दूरापास्तत्वात् सहगमनविधिप्रशंसार्थमेषेति पृथीचन्द्रः। जन्मान्तरीयपापवतः सहमरणनोद्धार इति तु स्मार्तादयो गौडाः। सहगमनादौ अनिधिकारिण्य उक्ताः—

सङ्गहे—

स्वैरिणीनां गर्भिणीनां पतितानां च योषिताम्। नास्ति पत्याग्निसंवेद्यः पतितौ तु तथा उभौ॥ बहस्पातरप्याह।

बालसम्बर्धनं त्यक्त्या बालापत्या न गच्छति । वतोपवासनियता रक्षेद्रभे च गभिणी । वितीयपादे रजस्वलास्तिका चेति कचित्पाठः॥ नारदीये ।

बालापत्या च गर्भिण्यो ह्यद्दष्टऋतवस्तथा। रजस्वलाराजसुते नारोहन्ति चितां तु ताः॥ रजस्वलाविषयविशेषो। भविष्ये।

तृतीयेऽहि उद्क्याया मृते भर्तरि वै द्विजाः। तस्यानुमरणायाथ स्थापयेदेकरात्रकम्॥

अनुमरणं सहमरणस्याप्युपलक्षणम् । तृतीयेह्वीति अवणादाद्य योरहोभेतुमरणे सहगमनाभाव इति गम्यते । यदा तु देशकालवशासः योरप्यहागन्तुमिच्छति तदा तत्र विधिदेवयाश्चिकनिबन्धोदाहृते वचने।

यदा स्त्रियामुद्दवायां पतिः प्राणान् समुत्स्जेत्। द्रोणमेकं तण्डुलानामवहन्याद्विशुद्धये॥ अस्कू तन्मुसलाघातैः स्रवते योनिमण्डलात्। विरजस्कां मन्यमाना स्वे चित्ते तदस्कक्षयम्॥ दृष्टाशौचं प्रकुर्वीत पञ्चमृतिकया पृथक्। विद्यादिद्यातिद्या च गवां दत्वा त्वहःक्षमात्॥ विद्याणां वचनाच्छुद्धा समारोहेद् धुताश्चनम्। नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धिकदाहृता।

अश्राहाक्रमादित्यनेन तृतीयेऽपि दिने यदि देशकालवशाद्धन्तुमि-च्छति न तु शुद्धिदिनं प्रतीक्षते तदाप्ययं विधिर्भवतीति गम्यते। एकदिनगम्यदेशान्तरस्थे मृते तु विशेषमाह—

व्यासः ।

दिनैकगम्यदेशस्था साध्वी च क्रतनिश्चया।
न दहेत् स्वामिनं तस्या याषदाग्रमनं भवेत्। अत्र—
"पतिवतासम्प्रदीप्तं प्रविशेख हुताशनम्। ऋग्वेदचादारसाः
ध्वी स्त्री"-

इत्यादिवचनेषु च साध्वीपतिवतादिशब्दश्रवणात्तासामेष सहगम-नादौ अधिकारो नान्यासामिति केवित्। अन्ये तु—

> अवमत्य च याः पूर्व पर्ति दुष्टेन चेतसा । वर्त्तन्ते याश्च सत्तं भन्णां प्रतिकूछतः ॥ तत्रातुमरणं काले याः कुर्वन्ति तथाविधाः । कामान्कोधारभयात्मोद्दात्सर्वाः पूता भवन्त्युत ॥

इति भारतवचनेनान्यासामपि सहगमनादिश्वतीतेः श्रतिवृतादिश्ववः जमुपलक्षणार्थमित्याहुः।

अत्र क्षत्रियादीनां पृथिक्चतौ ज्यहाशौचमध्य प्रव द्शपिण्डदान-मित्याहानुगमनं प्रक्रम्य।

नाह्ये।

ऋग्वेदवादारसाध्वी स्त्री न भवेद्यारमघातिनी । ज्यहाशीचे तु निर्वृत्ते श्राद्धं प्राप्नोति ज्ञास्त्रवत् ॥

इमा नारी अविधवा इति ऋग्वेदवादः। श्राह्म=महैकोहिष्टम्। अत्र भर्त्राशीचमध्ये तद्ध्वे वानुगमने त्रिरात्रमध्य एव दश्यिण्डाः। एको हिएं तु भर्त्राशीचोत्तरमनुगमने चतुर्थेऽहि कार्यम्। तद्शीचमध्येऽनु गमने तु विशेषमाह ।

व्यासः ।

संस्थितं पतिमालिङ्ग्य प्रविशेचा हुतारानम्। तस्याः पिण्डोदकां कर्यं क्रमशः पितृप्रिण्डवत्॥ भविष्ये ।

पका चितां समारुख भत्तीरं यानुगच्छति । तद्भर्त्तुर्यः क्रियाकर्ता स तस्याश्च क्रियां चरेत् ॥

इदं च दशाहान्तमेव। पश्चादिश्चदाता प्रेतस्य पिण्डं दद्यात्। स एव हीति सहगमनं प्रक्रम्य वायवीयोक्तेः। अत्रः प्रेतस्येत्युपादानाद्दशा-हान्तत्वप्रतीतिः तेनैकेनैव कर्त्रा दाशाहिकपिण्डदानं कार्यम् । तदाप पृथक् पृथक् कार्यम्। "क्रमशः पितृपिण्डव" दिति पूर्वोदाहृतवचनात्।

भर्जा सह मृता या तु नाकलेकिमभीप्सती। साईच्छाद्धं पृथक्षिण्डानेकत्वं तु स्मृतं तयोः ॥ पृथगेव हि कर्त्तव्यं श्राद्धमैकादशाहिकम्। यानि श्राद्धानि सर्वाणि तान्युक्तानि पृथक् पृथक्॥

इति वृद्धपाराशरवचनाच्छ ।

यतु ।

अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चकोदकिया। पिण्डदानिकया तद्वच्छ्राद्धं प्रत्याब्दिकं तथा॥ इति चचनं तदापद्विषयम्।

पक्रचित्यां समारुह्य मृतयोरेकवर्हिषि।

पित्रोः पिण्डान् पृथक् दद्यात् पिण्डस्त्वापत्सु तत्सुतः॥ इत्यग्निस्मृतेः। एकपिण्डपक्षेऽपि नवश्राद्धे पृथगेव पिण्डदानम्। तथा च—

लोगाक्षिः।

मृताहिन समासेन पिण्डिनिर्वपणं पृथक्। नवश्राद्धं च दम्पत्योरन्वारोहण एव तु॥

अत्र पृथक् नवश्राद्धमित्यन्वयः। तद्व्यतिरिक्तं तु पिण्डनिर्वपणं समासेन कार्यम् । समासश्च द्विपितृकश्चाद्धवत् द्वयोरेकस्मिन्पिण्डे िवप्रे चोद्देशकपः।

> एकचित्यधिरोहे तु तिथिरेकैव जायते । एकपाकेन पिण्डैक्ये द्वयोर्गृह्णीत नामनी॥

इति स्मृत्यन्तरात् । अत्र तिथिरेकैवेति अवणात् तिथिभेदे आपद्यपि पिण्डैक्यपक्षो न भवतोति गम्यते । किं तु आद्धभेद् एवं तित्यौ । केवितु ।

अग्रतः पृष्ठतो वापि तद्भक्त्वा म्रियते यदा । तस्याः श्राद्धं सुतैः कार्य पत्युरेव मृते हित ॥ इति पुराणसमुचयवचनात्मर्तृतिथावेव तस्याः श्राद्धमित्यादुः । अत्र पृथक्षिण्डदानपक्षे दशे वर्गद्वयश्राद्धवस्प्रधानस्यैव पृथगनुष्ठानम् । अङ्गानां तु तन्त्रेणेव ।

या समारोहणं कुर्याद्धक्तिश्चत्यां पतिवता । तां मृताहित सम्प्राप्ते पृथक्पिण्डे नियोजयेत् ॥ प्रसम्बद्धं च नवश्चाद्धं युगपत्तु समापयेत् ।

शति भृग्केः । एकदेशकालकतृत्वेन तन्त्रत्वस्यैव न्यायप्राप्तत्वाडच । अत एव प्रस्वदनवश्चाद्धप्रहणं पृथक्कर्त्ववश्चाद्धप्रात्नोपलक्षणम् । समापनप्रहणं चोपक्रमस्याद्युपलक्षणम् । पृथ्वीचन्द्रचिद्दकादयोऽप्येवम् । हेमाद्रवादयस्तु—नवश्चाद्धव्यतिरिक्तश्चाद्धेषु लोगाक्षादिवचनादेकपिण्ड स्वरूपः समास एव मुख्यः ।

नवश्राद्धेषु पृथक्षिण्डत्वमेव। अत एव यानि —
एकचित्यां समारुद्धाः दम्पती निधनं गतौ।
पृथक् श्राद्धं त्तयोः कुर्यादोदनं तु पृथक् पृथक्॥
इत्यादीनि गार्ग्यादिवचनानि नवश्राद्धविषयाणीत्याद्धः।
वृषोत्सर्गस्तु सर्वमतेऽप्येक एव।

एक एव वृषोत्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ॥
दित वचनात्। एवं दाहोऽपि एकचित्यधिरोहणादेक एव। तत्र
यदि देशकालानुरोधेनाऽविधिपृषंकं महाग्निना दह्यमाने भर्त्तरि सहः
गमनं कृतं तदा तस्य यदा पर्णनरदाहादिना विधिपृषं दाहः क्रियते
तदाऽस्यापि भेदेनैव पर्णनरं कृत्वा तन्त्रेण दाहः कार्य दित केचित। यदि
तु पर्णनरविधिनैव दह्यमाने भर्त्ति सहगमनं तदा तु दाहपार्थक्यमनाः
शङ्कामेव। न च तत्र सहगमने मानाभावः। पर्णनरस्य स्थानापत्याशः
रीरतुल्यत्वात्। अत एव भर्तृसंस्कारकचितारोहणं सहगमनं सहगमः
नमात्रमित्युक्तम्। न चैवमविधिपृषंकं महाग्निना दाहे समन्त्रकसंस्काः
राभावात्सहगमनानापित्तः। संस्कारसामान्यस्यैव लक्षणे प्रवेशेन सहः
गमनोपपत्तेः।

अथ प्रोषितमृते दाइप्रकारनिर्णयः ।

तत्र—

प्रोषितश्चेन्मृतस्तस्य विशेषः प्रतिपाद्यते ।
मृताग्निहोत्रं होतन्यं प्राग्दाहात्तत्र कथ्यते ॥
प्राचीनावीतक्रत्सर्वे शस्यमेवोद्धरेश्वरे ॥
सादनाभावतः कुर्चे स्थापनं न भवेदिह ।
प्रागप्रैदेक्षिणाग्रश्च तृणैः शस्यपरिस्तृतिः ॥

पर्युक्षणं च तस्यैष कार्यमत्राप्रदक्षिणम् ।

नर्यादक्षिणतो सस्म निष्ह्येषं च सन्धिनीम् ॥
दुग्डवा सस्मन्यधिक्षित्यावद्योत्यासेकवर्जितम् ।
उद्यास्य सकृदासाद्य दक्षिणास्त्रक् स्रृवं ततः ॥
प्रताप्य प्रेषरिहतं तत्पयः सकृदुत्रयेत् ।
धारयेत्सिमधं चाधो नर्यादक्षिणतो नयेत् ।
तृष्णी समिधमाधाय सन्यं जानु निपात्य च ॥
अपसन्यं स्रुचं कृत्वा स तत्सर्वं विनिक्षिपेत् ।

इदं च प्रेताग्निहोत्रं यावहेशान्तरात् प्रेतशरीरमानीय प्रेतदेशे वा यावदग्नीकीश्वा प्रेतो दह्यते तावद्रोध्यः। तावरपर्यन्तं चाहिताग्नेः शरीरं स्थाप्यम्।

> आहितायौ विदेशस्ये मृते सति कलेवरम्। निधयं नामिभियावत्तदीयरपि दह्यते॥

इति बाद्योक्तेः । तत्र्थापनासम्भवे तु

कात्यायनः।

विदेशमरणेऽस्थानि आहत्याभ्यज्य सर्पिषा। दाहयेद्विष्ठिषाच्छाच पात्रन्यासादि पूर्ववत्॥

कारिकापि ।

ततः कृष्णाजिने ऽस्थीनि पुरुषाकारवन् न्यसेत्। ऊर्णाभिश्छादयेत्तानि घृतेनाम्यस्य दाहयेत्॥ पात्राणि योजयित्वा तं स्हेत्सन्तापजाग्निभिः। अनाहिताग्निमध्येवं निर्णितं च दहेदपि॥

अत्र शरीरस्थापनस्याहिताग्निविषयत्वं पूर्वीदाहृतब्रह्मपुराणादः स्थिदाह्मस्यानाहिताग्निविषयेऽतिदेशाश्वावगम्यते। अस्थ्रामलाभे त्वाहिः ताग्नेः प्रोषितस्य मरणे पर्णशराख्यं विधिमाह—

मनुः।

आहिताग्निर्द्धिजः कश्चित् प्रवसन् कालचोदितः।
देहनाशमनुप्राप्तो यस्याग्निर्वतेते गृहे ॥
प्रेताग्निहोत्रसंस्कारः श्रूयतामृषिपुङ्गवाः।
कृष्णाजिनं समास्तीर्यं कुशैस्तु पुरुषाकृतिम् ॥
पर्शतानि शतं चैव पलाशानां च वुन्ततः।
चत्वारिशच्छिरे दद्यात् शतं कण्ठे तु विन्यसेत् ॥
बाहुश्यां शतकं द्यादङ्गलीषु दशैव तु ।

२४ बी । मि

शतं तु जङ्घयोर्दचाहिशतं तुदरे तथा॥ द्याद्यो वृषणयोः पञ्च मेढ्रे तु विन्यसेत्। पकविंशाति तूरुभ्यां द्विशतं जानुजङ्घयोः ॥ पादाङ्कुष्ठेषु षट् दद्याद्यञ्चपात्रं ततो न्यसेत्। वैकिटिपकं वृत्तसख्यान्तरमाह ।

हारीतः।

देशान्तरगते विप्रे विपन्ने कालपर्ययात । शरीरनाशे करपः स्यादाहितालेविशेषतः ॥ ル 🌎 👵 जाजिनं समास्तीर्य पुरुषाकृतिमेव 🖘 । ्रशिणि षष्टिशतं वृग्तान्पळाशांस्तु समाहितः ॥ अर्शात्यर्द्ध शिर दद्याद्रीवायां दश एव च। बाहुभ्यां च शतं दधादङ्ग्रह्योर्दश एव च ॥ उरिस दिशतं दद्याज्जठर विशति तथा। अही वृषणयोर्दद्याश्पञ्ज मेटू तु करुपयेत्॥ <mark>ऊरुभ्यां च रातं दद्याञ्चिरातं जानुजङ्घयोः।</mark> पादाङ्गरुयोईश दद्यादेतत्वेतस्य कर्पना ॥

यशपार्थः।

मस्तके नारिकेलं तु अलाबुं तालुके तथा। पश्चरतं मुखे न्यस्य जिह्नायां कदलीफलम् ॥ बशुषोस्तु कपदौँ हो नासिकायां तु कालकम्। कर्णयोर्ब्रह्मपत्राणि केशे बटप्रशेहकाः॥ नालकं कमलानां तु अन्त्रस्थाने निवेश्येत्। मृत्तिका तु वसाधातुईरितालकगन्धकौ ॥ शुके तु पारदं दत्वा पुरीषे पित्तलं तथा। सन्धीषु तिलपिष्टं तु मांसं स्याद्यविष्टकम् ॥ मधु स्याह्योहितस्थाने त्वचः स्थाने मृगत्वचम् ॥ स्तनयोर्जर्जके (१)दद्यान्नासायां शतपत्रकम् । कमलं नाभिदेशे स्याद्दन्ताके वृषणाश्चिते ॥ छिङ्गे च रक्तमूळं तु परिघाने दृक्लकम्। गोमूत्रं गोमयं गन्धं सर्वेषध्यादि सर्वतः॥

अयं च निरप्रेरपि।

<sup>(</sup>१) जम्बीरे इति निर्णयक्षिन्धौ पाठः ।

सत एव— ब्रह्मपुराण्म् ।

अनाहितान्ने देंहस्तु दाखो गुद्धानिन स्वयम् । तदलामे पलाशानां मुन्तेः कार्यः पुमानिप ॥ वेष्टितव्यस्तथा यत्नात्क्रणसारस्य चर्मणा । ऊर्णासुत्रेण बध्धा तु प्रलेशक्यो यवस्तथा ॥ सुपिष्टैर्जलक्षिमश्रेद्ग्धव्यश्च तथान्निना । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्ता सबान्धवैः ॥ पवं पर्णनरं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिभवेत् ।

सत्राह्मां देहावयवत्वेनाभिन्नत्वाहेहपरेन तेषामि प्रहणात्तद्मावे पर्णनरिविधिवोध्यः । त्रिरात्रं चेदं न दशाहमध्ये तिद्विधिना दाहे, तत्र प्रोषिते कालशेषः स्यादित्यादिनाऽविशिष्टदिनपर्यन्तमेवाशौचविधाः नात्, किं तु तद्ध्वं, तद्य्यनाहिताग्नेः । आहिताग्नेस्तु सर्वत्र दाहा देव दशाहायाशौचमिति न तिद्वषयमिदं त्रिरात्रविधानम् । तथा च—

बह्दचयद्मपरिशिष्टे ।

भथातीतसंस्कारः । स चेदन्तदशाहं स्याचत्रैव सर्व समापयेत् । ऊर्क्नुः माहिताग्नेदीहात्सर्वमाशीचं कुर्यात् । अन्येषु पत्नीपुत्रयोः पूर्वमगृहीः ताशीचयोः सर्वमाशीचं गृहीताशीचयोः कर्माक्नं त्रिरात्रम् ।

अन्येषु=अनाहिताग्न्यादिषु । कर्म=पर्णनरिविधिः, तद्यम्=तिमित्तम् । अनाहितामिविषयं सिपण्डानां तु पर्णनरदाह एव त्रिरात्रमन्यत्र तु स्नानमात्रमित्याद्युक्तं प्राक् । अस्य च विधेयदैव मर्णानश्चयस्तदैव करणं यदि तु न मर्णानश्चयो न वा जीवनवार्ताभवणं तदा किञ्चिः स्कालं प्रतिक्षाकरणमाह—

मनुः।

प्रोषितस्य तथा कालो गतश्चेद् द्वाद्शाव्दिकः। प्राप्ते त्रयोद्शे वर्षे प्रेतकार्याणि कारयेत्॥

बृहस्पतिः ।

यस्य न श्रूयते वार्चा यावद्वादशवत्सरान्। कुशपुरालदाहेन तस्य स्यादवधारणम्॥

यत्तु

पितरि घोषिते यस्य न वार्त्ता नैव चागमः। ऊर्ष्ट्रे पञ्चदशाद्वर्षाःकृत्वा तत्प्रतिरूपकम्॥ कुर्यासु तस्य संस्कारं यथोक्तविधिना ततः। तदादीन्येव सर्वाणि प्रेतकर्माणि कारयेत् ॥ इति भविष्यपुराणम् तित्पतृविषयं पितरीत्युपकमानुरोधात् । अतः पितुः पञ्चद्शवर्षप्रतीक्षा । अन्येषां तु द्वादशवर्षप्रतीक्षा कार्या । युद्धा-कारिकायां त्वन्यथा ब्यवस्थोक्ता ।

तस्य पूर्ववयस्कस्य विद्यात्यब्दोध्वेतः क्रिया।
ऊर्द्धं पञ्चदशाब्दानु मध्यमे वयसि स्मृता।
द्वादशाद्वरसप्दूर्धमुत्तरे वयसि स्मृता॥
चान्द्रायणत्रयं कृत्वा त्रिशतकृष्ट्वाणि वा सुतैः।
कुशैः प्रतिकृति दम्बा कार्याः शौचादिकाः क्रियाः॥

यस्य तु द्वाद्याब्दाद्विषप्रतीक्षां क्रत्वीर्ष्ट्वदेहिकं क्रतं पश्चाब्च स्त आगतस्तद्विषये आह—

बृद्धमनुः।

अमृतं मृतमाकण्यं कृतं यश्योर्द्वदेहिकम् ।
प्रायश्चित्तमसौ स्मार्त्तं कृत्वाऽग्नीनाद्धीत च ।
जीवन् यदि समागच्छेत् घृतकुम्मे निमज्य तम् ॥
उद्घृत्य स्नापित्वास्य जातकमीदि कारयेत ।
द्वादशाहं वतचर्या त्रिरात्रमथवास्य तु ।
स्नात्वोद्वहेत तां मार्यामन्यां वा तदमावतः ॥
अग्नीनाधाय विधिवद् वात्यस्तोमेन वा यजेत् ।
स्थैन्द्राग्नेन पशुना गिर्रि गत्वा च तत्र तु ॥
स्थिमायुष्मती कुर्याद्दिलताश्च कत्त्स्ततः ।

यस्य तु जीवत पव मृतवार्ता श्रुत्वा स्त्रिया सहगमनादि कृतम्।
तत्र तस्य सहगमनादेने वैधत्वं भर्तुवैधदाहाभावेन सहत्वाभावात्।
मर्नुवैधदाहाभावेनेव च तद्नुगमनाभावाच्च। सहगमनादौ निमिः
तभूतस्य प्रमाद्धपमतृमरणद्वानस्याभावाच्च। न च लाघवेन मरणज्ञानस्यैव निमित्तत्वं न प्रमाद्धपञ्चानस्योति वाच्यम्। पुरुषान्तरमरणे
भर्तृसम्बन्धिमरणभ्रमेऽपि सहगमनापत्तेः। तस्मास्प्रमाद्धपभर्तृमरण
ज्ञानस्यैव निमित्तत्वात्। प्रकृते च तद्भावादात्महननदोषोऽस्त्येवेति
सिद्धम्। प्रोषितमृतस्य दाहे पर्णनरविधौ च कालमाह।

पराशरः।

देशान्तरगतो नष्टस्तिधिन श्वायते यदि । कृष्णाष्टमी समावास्या कृष्णा चैकादशी तिथिः॥ उदकं पर्णदाहं च तत्र श्राद्धं च कारयेत् । अत्र तिथिने ज्ञायते इति आद्धमात्रेण सम्बध्यते । तस्यैव मृततिः थिसनानंजातीयतिथ्यन्तरे विहितत्वात् ।

गाउँ ।

अशोचिवितिवृत्ती चेत्पुनः संस्क्रियते मृतः । संशोध्येव दिनं प्राह्यमुद्धे संवत्सराद्यदि ॥ प्रेतक्रस्यं प्रकुर्वीत श्रेष्ठं तत्रोत्तरायणम् । कृष्णपक्षस्य तत्रापि वर्जयेत्त दिनक्षयम् ॥

कुष्णपक्षश्च प्रशस्त इत्यर्थः।

वज्यों उका-

वाराहे।

चतुर्थाष्ट्रमगे चन्द्रे द्वाद्शे च विवर्जयेत् । प्रेतकृत्यं व्यतीपाते वैधृतौ परिघे तथा ॥ त्रयोद्द्यां विशेषेण जन्मतारात्रये तथा ।

भारते।

नक्षत्रे तु न कुर्वीत यह्मिन् यातो भवेत्ररः। न प्रोष्ठपद्योः कार्यं तथाग्नेये च भारत॥ दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरे च विवर्जवेत्।

ज्योतिनारदीये।

चतुर्दशीतिथि नन्दां भद्रां गुकारवासरै।।
आषाढे हे विशाखा च भानि हिचरणानि च।
सितेज्ययोरस्तमयं द्यञ्चिमं विषमाञ्चिमम्॥
गुक्कपक्षं च संत्यज्य पुनर्दहनमुत्तमम्।
वस्तरार्धतः पञ्चनक्षत्रेषु त्रिजन्मसु॥
पौष्णब्रह्मक्ष्योश्चेव दहनात् कुलनाशनम्।

काश्यपः।

भरण्याद्वी मघाइलेषा मूलं द्विचरणानि च । प्रेतकृत्येऽतिदुष्टानि धनिष्ठाचं च पञ्चकम् ॥ फरगुनीद्वितीयं रोहिण्यनुराधापुनर्वसुः।

अत्र दाहणादीनां लक्षणानि ज्योतिशास्त्रे ह्रेयानि । अस्यापवा-दमाह—

बेजवापः ।

युगमन्वादिसंकान्तिदशें श्रेतिकिया यदि। देवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोधयेत्॥

अपवादान्तरमाह ।

गार्ग्यः ।

प्रत्यक्षरावसंस्कारे दिनं नैव विशोधयेत्। अशौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं तु सम्भवे॥ अस्यैव विषयविशेषेऽपवादान्तरमाह। वैजनापः।

प्रेतस्य साक्षाद्वध्य प्राप्ते खेकाद्योऽहनि । नक्षत्रतिथिवारादियोधनीयं न किञ्चन ॥ देशविशेषेऽपवाद्माह— विस्वप्रकाशः।

गुरुभागेवयोमें ख्ये पौषमासे मलिम्लुचे । नातीतः पितृमेधः स्यात् गयां गोदावरीं विना ॥ अथ मरणविशेषे इत्यविशेषः ।

तत्र तावत्पूर्वोक्तपतितादीनां मरणविशेषे नारायणबाळिः कार्य इति पूर्वमेवोक्तं तत्प्रकारमाह ।

बौधायनः ।

अथातो नारायणवर्ळि व्याख्यास्यामो दक्षिणायने वोत्तरायणे वा परपक्षस्य द्वाद्र्यां कियेत । तत्पूर्वेद्यरेव श्रोत्रियान् ब्राह्मणानिमन्त्रयीत योनिगोत्रश्रुतवृत्तसम्पन्नान्। अथापरेद्यरेव देवगृहे नदीतीरे वाग्निमुपस• माधाय सम्परिस्तीर्याप्रणीताक्यः कृत्वोत्थायात्रेणामिद्वैवतमावाह्यति पुरुषस्केन। द्वे ऋचौ जिपत्वाद्यया च तमावाहयति । अधैनं स्नापः यति पुरुषसुक्तेनाथैनं गन्धपुष्पधूपदीपैरष्टाक्षरेणार्चियत्वाद्धिस्तर्पयित केशवं तर्पयामीति। द्वादशनामधेयैः परिधानप्रभृत्याग्निमुखात्कत्वा पकाः नाज्जुहोति विष्णोर्नुकमिति पुरोतुवाक्यामनुच्य परोमात्रयेति याः ज्यया जुहोति । आवाह्याहुतीरुपजुहोति केरावाय स्वाहेरयेतेरेव नामधेयैग्रेडपायसञ्जतमिश्रमन्नं निवेदयति देवस्य त्वा सवितुः प्रस्रवेऽ दिवनोबीहुभ्यां पूरणो हस्ताभ्यां विष्णवे निवेदयामीति महाब्याहतिभिः स्वाहाकारेण यजाति। ब्याहतिभिराचमनीयमथ ब्राह्मणानाहूय सदर्भी-पक्लक्षेष्वासनेषूपवेदयाथैनान् वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपमादयैरभ्यव्यांतुः बाप्य मधुवृतमिश्रं हिवः समुद्रायुत्य हस्तेन जुहोति पितृभ्यः स्वधा नमो नारायणाय स्वाहा पितामहेश्यः स्वधा नमो नारायणाय स्वाहा अमये कव्यवाहनाय क्विष्ठकते स्वाहा नमी नारायणाय स्वाहेति ब्राह्म-णानक्षेन परितोषियित्वाचमनान्ते तेषां यथ। शक्ति दक्षिणां ददाति प्रद्-क्षिणीकृत्व दोषमजुन्नाप्य दक्षिणेनामि प्रागमान् दर्भान्संस्तीर्य तेषु

बिंह ददाति । विद्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, साध्येभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्या नमः, यद्याःमने नमः, यद्यपुरुषाय नमः, सर्वेश्वरायनम इति स्विष्टकुत्प्रभृति आधिनुवरप्रदानात् सर्वान् पितृन् समधिगच्छति ब्रह्मछोके महीयते ब्रह्मछोके महीयते सर्वाद सगवान् वौषायन इति । अत्र विद्येषोन् अविष्योत्तर उक्तः ।

पूर्णे संवत्सरे तेषामथ कार्ये इयालुभिः। तेषां=दुर्मरणमृतानाम्। एकादशीं समासाच शुक्रपक्षस्य वै तिथिम्। विष्णुं यमं च सम्पूड्य गन्धपुष्पादिभिस्तथा॥ दश पिण्डान् घृताभ्यकान् दर्भेषु मधुसंयुतान्। यहाँपवीती सांतलान भवं विष्णुं यमं तथा॥ दक्षिणाभिमुखस्तुरणीमैकैक निर्वेवस् तान्। उद्धत्य नियतान्पिण्डांस्तीर्थाद्यम्मीस निश्चिपेत्॥ क्षिपंस्तत्कीत्येकाम विष्णावे प्रेतकस्य तु । पुनरभ्यश्चेयेद्विष्णुं यमं कुसुमचन्दनैः ॥ ध्रपदीपैः सनैवद्यर्भक्ष्यभोज्यसमन्वितैः। तस्मिन्नेवोषितो हाहि विप्रांश्चेव निमन्त्रयेत्॥ कुलविद्यातपोयुक्तान् दपशीलसमन्वितान्। नव सप्ताथवा पञ्च स्वसामध्योत्सारतः॥ अपरेSहनि सम्बाते मध्याहे सुसमाहितः। विष्णुं यमं च सम्पृत्य ब्राह्मणानुपवेशयेत् ॥ उदङ्मुखान्यथाज्येष्ठं पितृरूपमनुस्मरन्। आवाहनाइर्यदानादीन् विष्णुसौरिसमन्धितान्॥ ष्रेतं स्थाने स्मरन् प्रेतं विष्णोर्वे नाम कीर्त्तयेत । प्रेतं यमं च विष्णुं च स्मरन् श्राद्धं समापयेत ॥ तृप्तान् भारवा ततो विषान् तृप्ति पृष्टा यथाविधि । यमेभ्य स्त्वथ सर्वभ्यः विण्डदानार्थमुद्धरेत्॥ पृथग्दर्भेषु पिण्डांस्तु पञ्च दद्यारक्रमेण तु। प्रथमं विष्णवे द्याद्वस्यो च शिवाय च॥ सभृत्याय यमायाथ वेतायापि च पञ्चमम्। नाम गोत्रं स्मरेत्तस्य विष्णुशब्दं च कीर्चयेत्॥ नमस्कारशिरस्कं तु पञ्चमं पिण्डमुखरेत। द्चादाचमनं पश्चात्ताम्बूलं द्क्षिणां तथा॥

एकं विषं शिष्टतमं हिरण्येन प्रपूजयेत्।
गोभूमिवस्रपानाद्येभंक्या प्रेतं स्मरंश्च तम् ॥
दद्याचिलांस्तु विष्राणां दर्भयुक्तेषु पाणिषु ।
नाम गोत्रं स्मरन् दद्याद्विष्णुः प्रतिहित्वति द्भवन् ॥
अनुवज्य द्विजान् पश्चाक्तिलाम्भो दक्षिणामुखः।
कार्चयन्नामगोत्रे तु भुवि प्रीतोस्त्विति क्षिपेत्॥
भिन्नैर्बन्धुजनैः खार्धे श्चेषं भुक्षीत वाग्यतः॥ इति ।

विष्णुरपि नारायणबल्डिस्वक्षपमाह । एकाइशीं समासाच शुक्कपक्षर्व वै तिथिय । विष्णुं समर्वयेहेवं यमं वैवस्वतं तथा॥ द्य पिण्डान् घृताभ्यकान् दर्भेषु मधुसंयुतान्। तिलामश्रान् प्रद्याद्धे संयतो दक्षिणामुखः। विष्णुं बुद्धां समासाय नयम्मसि ततः क्षिपेत् ॥ नामगात्रप्रहं तत्र पुष्पैरभ्यर्चनं तथा। ध्रपदीपप्रदानं च भक्ष्यं भोज्यं तथा परम् ॥ निमन्त्रयीत विप्रान्वे पश्च सप्त नवापि सा विद्यातपःसमुद्धान् वे कुलोश्पन्नान् समाहितान् ॥ अपरेऽहनि सम्प्राप्ते मध्याहे समुपोषितः। विष्णोरभ्यचनं कृत्वा विष्रांस्तानुपवेशयेत् ॥ उदङ्मुखान्यथाज्येष्ठं पितृरूपमनुस्मरन्। मनो निषेद्य विष्णौ वै सर्व कुर्यादतिन्द्रतः। आवाहनादि यत्रोक्तं देवपूर्वे तदाचरेत्॥ तृप्तान् ज्ञात्वा ततो विपान् तृप्ति पृष्ट्वा यथाविधि। हविष्यव्यञ्जनेनैव तिलादिसहितेन च। पञ्चिषण्डान् प्रद्धाः देवक्षपमन्हमरन्॥ प्रथमं विण्णवे दद्याद् ब्रह्मणे च शिवाय च। यमाय सानुचराय चतुर्थ पिण्डमुःस्जेत् ॥ मृतं सङ्कीर्थं मनसा गोत्रपूर्वमतः परम्। विष्णोनीम गृहीस्वैव पश्चमं पूर्ववत् क्षिपत् ॥ विप्रानाचाम्य विधिवहक्षिणाभिः समर्चयेत्। गवा वस्त्रेण भूम्या च प्रेतं तं मनसा स्मरन्॥ ततस्तिलाम्भो विवास्ते हस्तेर्दर्भसमन्वितेः। क्षिपेयुर्गोत्रपूर्वे तु नामबुद्धौ निषेद्य च ॥

हिंचिर्गन्धतिलास्सस्तु तस्मै दशुः समाहिताः।

मित्रसृत्यज्ञनेः साधै पश्चाद् सुञ्जीत वाग्यतः॥

एवं विष्णुमते स्थित्वा यो दद्यादात्मघातिने।

समुद्धरति तं क्षिप्रं नात्र कार्यो विचारणा॥ इति।

सर्पहते विशेषो-भविष्योत्तरे ।

प्रमादादि च छ्या वापि नागा है सर्पतो मृतः।
पक्षयो स्भयो नागान्य अमीषु प्रपृजयेत्।
कुर्या त्यिष्ट मर्या लेखां नाग प्रतिकृति भुवि॥
अर्चये चां सितः पुष्पः सगन्धे अन्दनेन तु।
प्रद्याद् धूपदीपं च तण्डलां असितान् क्षिपेत्॥
अप्रमिष्टं तण्ये वाश्वां क्षीरं च विनिवेदयेत्।
उपस्थाय वदेदेवं मुअमुआमुकं त्विति॥
मधुरं तिहने त्व द्यादेवम वदं समाच रेत्।
सौवणं शक्तितो नागं ततो द्याद् द्विजोत्तमे॥
गां सवत्सां ततो द्याद् प्रायतां नागराहिति।
यथा विभागं कुर्वीत कर्माणि प्राक्तनान्यपि।
कर्माण=नारायणवन्यादि स्पाणि।

अथ पञ्चकमरणे दाहप्रकारः।

तत्रादौ पञ्चकमरणादावानिष्टमित्युक्तं-गर्गेण।

पञ्चके पञ्चगुणितं त्रिगुणं च त्रिपुष्करे । यमले द्विगुणं सर्वे हानिवृद्धादिकं भवेत् ॥ तथा— ब्राह्मे ।

> धनिष्ठापञ्चके जीवो सृतो यदि कथञ्चन । त्रिपुष्करे च याम्ये च कुलजान् मारयेद् ध्रुवम् ॥ पञ्चकपनं नक्षत्रपञ्चनम्बन्धान्त्रनिष्टोचरार्जमारस्य स्मार्थ

अत्र पञ्चकपदं नक्षत्रपञ्चकसम्बन्धाद्धानिष्ठोत्तरार्द्धमारभ्य सार्धनः क्षत्रचतुष्टयस्यैव वाचकम्। तथा च—

रत्नमालायाम् ।

वासवोत्तरदलादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम् । इत्यादि । दैवशमनोहरे तु धनिष्ठाद्यदलेऽप्यनिष्ठफलस्वमुक्तम् ।

> कुर्यान्न दारुतृणसङ्ग्रहमन्तकाशा यानं मृतस्य दहनं गृहगोपनं च।

३५ बीर मिर

शय्यावितानमिह वासवपञ्चकञ्चेत् केचिद्रद्दित परतो वसुदैवतार्द्धात्॥ इति । अत्र च दाहो निषिद्धः! तदुक्तं— नाह्ये।

कुम्भमीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते।
पञ्चकानन्तरं कार्यं तस्य दाहादिकं खलु॥
अथवा तद्दिने कार्यां दाहस्तु विधिप्वकम्॥ इति।
विधिः पञ्चकविधिः। विधिश्च यदनराने—
गहद्युराणे।

वादो इत्वा धनिष्ठाधंमेतन्नक्षनपञ्चकम् ।
रेवत्यन्तं सदा दृष्यमगुभं दाहकर्मणि ॥
श्वस्य व समीपे तु क्षेत्रस्याः पुत्तलास्तदा ।
दर्भमध्यास्तु चत्वार ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रिताः ॥
ततो दाहः प्रकर्त्वयस्तेश्च पुत्तलकः सह ।
स्तकान्ते ततः पुत्रैः कार्थ्य शान्तिकपौष्टिकम् ॥
पञ्चकेषु मृतो यो वै न गतिं लभते नरः ।
तिलांश्चेव हिरण्यं च तमुहिर्य घृतं ददेत् ॥
आख्वायनकारिकायामप्ति ।

स्तकान्ते तु पुत्राद्येः कार्ये शान्तिकमुक्तवत् । कांस्यपात्रं घृतं दद्यात्कुर्याद् ब्राह्मणतर्पणम् ॥

ह्मां प्राप्तिमाः कार्याः पञ्चोणिस्त्रवेष्टिताः । दर्भाणां प्रतिमाः कार्याः पञ्चोणिस्त्रवेष्टिताः । यविष्ठेनानुलिसास्ताभिः सह द्यवं दहेत् ॥ प्रतवाहः प्रेतसखः प्रेतपः प्रतभूमिपः । प्रेतहर्तां पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात् ॥

अत्र प्रतिमा गन्धादिभिरलंकत्य शिरश्चक्षुर्वीमकुक्षिनाभिपादयोः क्रमेण स्थापयित्वा तदुपरि तत्तन्नाम्ना घृतं हुत्वा यमाय सोमं त्र्यम्ब कमिति मन्त्राभ्यां जुहुयात् , ततो दहेदित्याचारः । तथा—

कांस्यपात्रस्थितं तैलं विश्य दद्याद् द्विजन्मते । ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रवरुणशीतये ततः । माषमुद्रयववीहिप्रियंग्वादि प्रयच्छति । स्वर्णदानं रुद्रजाय्यं लक्षहोमो द्विजाचेनम् । गोभूदानं षडंशेन कुर्याहोषोपशान्तये॥ अधिताशिमरणे तु विशेषः।

धनिष्ठापञ्चकमृते पञ्चरतानि तत्मुखे । प्रास्याद्वतित्रयं तत्र दुनेद्वद्वपामिति । ततो निर्देरणं कुर्यादेष एव विधिः स्मृतः। इतरं निखनेदेव जले वा प्रतिपादयेत्॥

पञ्चरताभावे तत्रेव-

रत्नानां वाष्यभावे तु स्वर्णकर्षार्द्धमेष वा । सुवर्णस्याष्यभावे तु आज्यं ब्रेयं विचक्षणैः॥

धनिष्ठामरणे तु विशेषमाह— बौधायनः।

वासवे मरणं चेत् स्याद् गृहे वाणि पुनर्मृतिः । सुवर्णे दक्षिणां दद्यात्कृष्णवस्त्रमथापि वा ॥ पूर्वार्से वाद्याव्यारणार्थे । अत्र केचित ।

स्वगृह्योक्तविधिनाऽग्निप्रणयनह विनिवंपणाद्याज्यभागान्ते यमाय धर्मराजाय मृथ्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ औदुम्बराय दम्नाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै क्रमात्॥

पकामाहुति जुह्वति । कृष्णां गां कृष्णं वस्त्रं हेमदक्षिणत्येवं शान्तिकं स्रुतकान्ते कुर्वन्ति । इति पश्चके दाहप्रकारः ।

अथ त्रिपुष्करमृते।

गर्गः ।

बित्रिपुष्करयोगे तु मृतिमृत्यन्तरावहा।
दहने मरणे चैव त्रिगुणं स्यात् त्रिपुष्करे ॥
स्नाने ऽच्येवमेव स्यादेतहोषोपशान्तेय।
तिलिपिष्ठैर्यवैवीपि शरीरं तस्य कारयेत् ॥
शूर्पं निधायालंकत्य दाह्येत्पेतृकोपरि।

मन्त्र**स्तु बोधायनेनोकः।** 

अइनत्वामिति मन्त्रेण तिलिपिष्टं प्रदाहयेत्। द्वित्रिपुष्करयोदींषं त्रिभिः क्रच्छ्रेष्येपोहति॥ दैवश्रमनोहरे गरुड्युराणे तु। त्रिपुष्करे त्रयः कार्याः पुत्तलौ द्वौ द्विपुष्करे ।
मृतस्य च समीपे तु स्थाप्याः पिष्टमयास्ततः ।
कार्यो दाहस्तु तस्सार्द्धं सुतकान्ते तु शान्तिकम् ।
करवा गाश्च हिरण्यं च द्यादन्नं च शक्तितः ॥
वेतसन्दे ।

त्रिपुष्करस्रते द्याद्गोत्रयं सृत्यमेव वा।

द्विपुष्करे गोषु शान्तिस्ततो दाहे न दोषकृत्॥
त्रिपुष्करलक्षणं चोकम्—

भूपालवरलभेन ।

रविभौममन्द्वारे भद्रातिथिषु त्रिपादके धिष्णये। योगः पुष्कराख्यो द्विपादके यमलनामा स्यात्॥ इति। इति पुष्करे प्रकारः।

अथ त्रिपादे । त्रिपादर्शमृते तद्विदिण्यशकलं मुखे । तस्य पिष्टमयं कुर्यात्पुरुषत्रितयान्ततः ॥ होमं प्रतिमुखं कुर्यात्तथा बहुवपामिति । कार्णायसं च कार्पासं कुसुमं प्रतिपाद्य च । निर्यात्य साग्नि संस्कुर्याद्धव्याश्री वान्यमुतस्त्रेतत् ॥ इति । त्रिपादर्शाणि च तत्रेव ।

पुनर्वस्तराषाढाङ्किकोत्तरफल्गुनी ।
पूर्वाभाद्रा विद्याखा च ह्रेयमेतित्वपादभम् ॥ इति ।
इति त्रिपादे ।
ध्यथ ब्याव्रादिहते दानाद्यकं —
धातातपेन ।

व्याघ्रेण निहते विधे विषक्त ग्यां विवाहयेत्। सर्पद्षे नागविल्देयः सर्पश्च काञ्चनः॥ चतुर्निष्कमितं हैमगजं द्याद् गजैहेते। राज्ञा विनिहते द्यारपुरुषं तु हिरण्मयम्॥ चौरेण निहते धेनुं वैरिणा निहते वृषम्। वृषेण निहते द्यायथा घन्या च काञ्चनम्॥ शब्यामृते प्रदातव्या शब्या तुर्लीसमीन्वता। निष्कमात्रसुर्वणस्य विष्णुना समिधिष्ठिता॥ शौचहीने मृते चैव द्विनिष्कस्वर्णजं हरिम्।

संस्कारहीने च मृते कुमारमुपनाययेत्॥ 🍰 निष्कत्रयस्वर्णमितं दद्याद्ववं ह्याहते । श्चना हते क्षेत्रपा<mark>लं स्थापयेन्निजशक्तितः॥</mark> शुकरेण हते दद्यानमहिषं दक्षिणान्वितम् । क्रमिभिश्च मृते दद्याद्वोधूमानपञ्च खारिकाः॥ वृक्षं वृक्षहत<mark>े दचारसोवर्ण वस्त्रसंयुतम् ।</mark> शृङ्गिणा निहते दद्याद् वृषभं वस्रसंयुतम् ॥ शकरेन हते दशाहुब्यं सोपस्कारान्वितम्। भृगुपातमृते चैव प्रद्याद् घान्यपर्वतम् ॥ अग्निना निहते कार्यमुद्<mark>पानं स्वराकितः।</mark> दारुणा निहते चैव कर्तव्या सदने सभा। शस्त्रेण निहते दयान्महिषीं दक्षिणान्विताम्। अइमनाभिहते द्यात् सवत्सां गां पयहिवनीम् ॥ विषेण च मृते द्यानमेदिनीं हेमनिर्मिताम्। उद्बन्धनमृते चैत्र कांप कनकानिर्मितम् ॥ मृते जले तु वरुणं है<mark>मं दद्याद्विनिष्कजम् ।</mark> विषुचिकामृते स्वादु भोजयेख शतं द्विजान् ॥ घृतघेतुः प्रदातब्या कण्ठान्नकवले मृते। कासरोगेण च मृते अष्टक्रच्छ्वतं चरेत्। अतिसारमृते लक्षं गायञ्याः प्रयतो जपेत । शाकिन्यादिष्रहम्रहते जपेद्वदं यथोदितम्॥ विद्यातान निहते विद्यादानं समाचरेत्। अन्तरिक्षमृते कार्ये वेदपारायणं तथा॥ सच्छास्त्रपुरतकं द्याद्रपृश्यस्यर्शतो मृते। पतिते च मृते कुर्यास्त्राजापत्यांस्तु षोडरा॥ मृते चापत्यरहिते क्रच्छाणां नवति चरेत्। पवं कृते विधाने तु विदद्यादौद्धदेहिकम्। अथ कुष्टिमृतौ ।

यमः ।

मृतस्य कुछिनो देहं निखनेद्वोष्टभूमिषु। बासरं त्रितयं पश्चादुद्धत्यान्यत्र तं दहेत्॥ न गङ्गाष्ठवनं कार्यं निक्षेपे विधिरुच्यते। षड•द्वतपूर्णेन विधिनान्यकतुं चरेत्॥ ततोऽस्थिसञ्चयं तस्य गङ्गायां प्रक्षिपेत्सुधीः । मासि मासि ततः कुर्यान्मासश्चाद्धानि पार्वणात् ॥ ८० इत्येतत्कथितं कुष्ठिमरणे शास्त्रकोविदैः । पार्वणात् पार्वणविधानेनेत्यर्थः ।

भविष्येऽपि ।

शुणु कुष्टिगणं विष्र उत्तरोत्तरते। गुरुम् । विचर्चिका तु दुश्चमां वर्वरीयस्तृतीयकः ॥ विकर्दुर्वणताम्रो च कृष्णद्वेते तथाष्टकम् ।

इत्युक्तवा-

मृते च प्रापयेत्तीर्थमथवा तहमूलकम् । नापिण्डं नोदकं कार्थं न च दानिकयां चरेत् ॥ षण्मासीयिक्षिमासीयो मृतः कुष्ठी कदाचन । यदि स्नेहाश्चरेदाहं यतिचान्द्रायणं चरेत्॥

अथ वैषदाहापवादः।

तत्र पतितादौ दाहापवादः पूर्वमेवाशौचप्रसङ्गेनोकः। बाळादावपः वादान्तरमाह—

मनुः ।

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युविन्धवा बहिः। अलङ्कत्य गुचौ भूमावस्थिसञ्चयनाहते॥ नास्य कार्योऽग्निलंस्कारो नापि कार्योदकक्रिया। अरण्ये काष्ट्रवत्यक्श्वा क्षपेयुस्टयहमेव च।

भरण्ये काष्टविति । काष्ट्रत्यागेन यथा तद्विषय औदासीन्यं तथास्याः पि त्यागेनीदासीन्यं न त्वग्निसंस्कारादिकरणमित्यर्थः । निस्ननं चाज्यिलप्तस्य कार्यम् ।

> <mark>ऊनद्विवार्षिकं</mark> प्रेतं घृताकं निखनेद् भुवि । यमगाथां गायमानो यमस्कमनुस्मरन् ॥

इति यमोक्तेः।

होगाक्षिणा चात्र विशेषो दर्शितः— तृष्णीमेवोदकं कुर्योत्तृष्णी संस्कारमेव च ॥ सर्वेषां कृतच्युडानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् ।

द्वयमन्ग्युदकदानात्मकिमित्यर्थः । तेन यदा कद।चित्कृतच्रुडस्य तूर्णामग्न्युदकदानं नियतम् । अकृतच्रुडस्य तु निखननं वा तूर्णाम-गन्युदकदानं वेति विकल्पः । अयं विकल्पो नामकरणोत्तरमेव । नात्रिवर्षस्य कर्त्तस्या बान्धवैष्ठदकाकिया।

इति मनुना कृतनाम्न प्वोद्किक्तियाया वैकिटिपकत्वोक्तेः । अतश्च नामकरणात्पूर्व निखननमेव । ऊनिद्ववार्षिकिमिति सामान्यवचनात्।

तद्यि जातारण्यभावे, तत्सद्भावे तु दाह एवेति केनित्। वस्तुतो य-ज दाहप्रसक्तिस्तत्रैव जातारणिनियमो युक्तः ।

अतश्च नामकरणोत्तरमेव दाइपक्षे जातारणिनियम इति पूर्वमे ।

अत्र च नात्रिवर्षस्योति वचनात् त्रिवर्षस्याकृतच्रुडस्यापि तुःणीमः ग्न्युदकदानं नियतं गम्यते इति मिताक्षराकारः। अत्राग्निदानोदकः दानादेस्तुःणीं करणेऽपि मन्त्रविशेषपाठमाह्-

याज्ञवस्कयः।

यमसुकं तथा गायां जपद्भिलाँकिकाँग्रिना। स दग्धन्यो उपतश्चेदाहिताम्म्यावृतार्थवत्॥

इति दाहानिर्णयः ।

अथोदकदाननिर्णयः ॥

तत्र याज्ञवस्क्यः।

सप्तमाइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः। अपनः शोशुचद्यमनेन पितृदिङ्मुखाः॥

सप्तमाइरामाद्वा दिवसादवांक् ज्ञातयः समानगोत्राः स्विण्डाः सोदकाश्च अपनः शोशुचद्यमित्यनेन मन्त्रेणापोऽभ्युपयन्ति निनः यन्ति । अस्य च दाहोत्तरं कर्त्तव्यतामाह्—

शातातपः।

श्चरीरमग्नौ संयोज्यानवेक्षमाणा वर्षोऽभ्युपयन्ति । स्नानादौ विशेषः ।

छन्दोगपरिशिष्टे ।

अथानवेश्वयेत्यापः सर्व एव शवस्पृशः ।
स्नात्वा सचैलमाचम्य दद्युरस्योदकं स्थले ॥
गोत्रनामानुवादान्ते तर्पयामीत्यनन्तरम् ।
दक्षिणात्रान् कुशान् कृत्वा स्रातिलं तु पृथक् पृथक् ॥
पारस्करीयेऽपि ।

संयुक्तं मेथुनं वोदकं याचेरन्तुदकं करिष्यामह इति । कुरुष्वं मा चैवं पुनारित्यद्यतवर्षे प्रेते । कुरुष्वमित्येवेतरस्मिन् सर्वे ज्ञातयोऽपोऽभ्यवयन्त्यासप्तमात्पुरुषाद् द्रश्नमाद्वा। समानग्रामवासे वा यावत्सम्बन्धमनुस्मरेयुः। एकवस्ताः प्राचीनावीतिनः। स्वद्यर्द्यनाः मिकयाऽपनोद्यापनः शोशुचद्यमिति । दक्षिणमुखा निमञ्जन्ति । प्रतायोदकं प्रसिञ्चन्त्यञ्जलिनासावेतत्त उदकमिति ।

संयुक्तः सरवन्ध्युत्तरहानाभिन्नो वा, मैथुनः इयालः । तमुदकं याचरन्, उदकं करिष्याम इत्यनेन मन्त्रेण । पृष्ठप्रति व चनम्, कुरुधवं मा चैवं पुनिरत्यग्रतवर्षे प्रते । शतवर्षप्रभृति तु कुरुध्वमित्येव प्रतिः वचनम् । क्षात्यः=स्विण्डाः समानोदकाश्च सर्व प्रवापोऽभ्यवयन्ति । तत्र सपिण्डस्वकपमाह । सप्तमाहिति । सप्तमपुरुषपर्यन्तिमस्यर्थः । दशमाद्वेति समानोदकस्वकपमुक्तमिति हरिहरः। एकपाम इति । एकप्रामः निवासे तु यावतां सपिण्डत्वेन गोत्रत्वेन वा स्मरणम् तावन्तोऽप्तु निमक्षन्तित्यर्थः । वस्त्रं परिधानीयं सन्यस्य पाणरनामिकया उपकानि ष्रिक्रयाङ्गुल्या जलावधवास्तत्रत्य वा तृणाद्यपनोद्यापसार्य अपनः शोः शुचदद्यमिति मन्त्रेणापनोदकं कार्यमिति कर्कहरिहरौ । स्नानेऽयं मन्त्र इति देवयान्निकः । अयं च स्त्रीभिनं पठनीयः, अमन्त्रा हि स्त्रियो मता इति वौधायनात् । निमक्षनं सक्राहिति हरिहरः ।

विष्णुरिप ।

स्विण्डीकरणं यावहजुदभेंः पितृक्तिया । स्विण्डीकरणादृष्वं द्विगुणीविधिवद्भवेत् ॥

इत्युक्तवाह निर्हत्य बान्धवाः प्रेतं संस्कृत्याप्रदक्षिणेन चितामिः गम्याप्सु सवाससो निमन्जनं कुर्युः । प्रेतस्योदकानिर्वपणं कृत्वैकं च पिण्डं कुरोषु दद्यः ।

उद्कदाने आधारविशेषं मन्त्रं चाह--वैजवापायनः।

उदकान्तं गत्वा सक्वदुनमज्याप्सु सन्यपाणेः कानिष्ठिकयावलिखतिः किनिष्ठं पापमिति । तिस्मंस्त्वेकमुद्दकाञ्जि प्रेताय द्युरमुष्मे स्वधेति । अस्य च कात्यायनायुक्तमन्त्राधारापेक्षया विकल्पः, स च शास्त्रामेदेन व्यवस्थितः ।

एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम् । मन्त्रान्तरञ्चाह— हारातः ।

निष्क्राम्य संस्कृत्यापो गत्वाष्ट्राध्यासी तृष्यतामित्युद्काञ्चार्छ नि

अञ्जलिसङ्घान्तरमाह—

पैठीनसिः ।

रहेता ध्यायन् दक्षिणामुखस्त्रीनुदकाञ्जलीनिययेत् । चावप्रभृत्येकादशाहं विरमेत् । शावप्रभृति=मरणप्रभृतीत्यर्थः । उदकदाने विशेषान्तरमाह्—

प्रचेताः ।

प्रेतस्य बान्धवा यथाबृद्धमुदकमवतीर्य नोद्घर्षयेयुद्धकान्ते प्रसि श्चियुरपस्वव्यवज्ञोपधीनवासस्रो दक्षिणाभिमुखा ब्राह्मणस्योदङ्मुखाः प्राङ्मुखा राजन्यवैद्ययोः।

उदकान्ते उदकसमीपे प्रसिञ्जयुरुदकं दशुः। अपसद्यं यञ्जोपवीतं वा सञ्ज येषां ते तथा। ब्राह्मणस्य मृतस्येस्थर्थः।

सर्वेषां प्राक्दांक्षणाभिमुखत्वामिति प्रशान्तरमाह ।

হান্ত্ৰ:

प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धमुदकम्वतीर्थः नोद्घर्षयेरंस्ते प्रः सिञ्चारम् सक्रत्याग्दक्षिणामुखाः, राजन्यवैद्यावण्येवमेवापसन्यं वासो यद्योपवीते क्रत्वाञ्जलिना वसने मत्त उदकमित्युक्त्वा तस्मादुत्तीर्ये प्रेत संस्पृष्टानि वास्रोति परित्यज्य परिदध्युरस्यानि ।

वासश्च यञ्चोपवीतं चेत्युमयमपसन्यं कृत्वेत्यर्थः । अत्र चोत्तरीयं क्षात्रियादिविषयं सिन्निधानान् । अतश्च पारस्करोक्तमेकवस्त्रत्वं ब्राह्मः णविषयामिति देवयाद्विकः । अत्र विद्योषो—

बह्मपुराणे ।

कर्तेब्यं तु सचैलं तु स्नानं सर्वमलापहम् । ततः पाषाणपृष्ठे तु सर्वे देयं तिलोदकम् ॥ एकैकेन च देयास्तु विशायाञ्जलयो दश । राशे द्वादश देयास्तु वैश्याय दश पञ्च च । त्रिंशच्लूदाय देयास्तु प्रेतमुयङ्गताय वै ॥

उदकदाने दिनविशेषमाह।

गौतमः।

सिपिण्डानां प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनवमेषूद्किकेयेति । तथा— भरदाजः ।

दक्षिणाभिमुखोन्मज्य प्रदद्यादर्भसंस्तरे । याशौचादञ्जाली विण्डं प्रत्यहं च सकृत् सकृत् ॥ प्रवेताः ।

नदीकुळं ततो गत्वा शौचं कृत्वा यथार्थवत् । २६ ची० मि० वस्तं संशोधयेदादौ ततः स्नानं समाचरेत्। सचैलस्तु ततः स्नाःवा शुचिः प्रयतमानसः। पाषाणं तत आदाय विषे दद्यादशाञ्जलीन् ॥ द्वादश क्षत्रिये दद्याद्वैदये पञ्चदश स्मृताः। त्रिशच्छूद्राय दातन्या स्ततः संप्रविशेद् गृहम्॥ ततः स्नानं पुनः कार्ये गृहाशौचं च कारयेत्।

अत्राञ्जिलंख्या तत्तहणांशीचादेनेषु प्रत्यहमेकैकाञ्जलिदानेनाः शौचदिनसमा द्रष्ट्या।

पञ्चपञ्चारादञ्जलिपक्षमपि स प्रवाह । दिने हिनेऽञ्जलीन् पूर्णान् प्रदद्याःष्ट्रेतकारणात् । ताबदृद्धिञ्च कर्त्तव्या याबत्पिण्डः समाप्यते ।

प्रथमदिन एकोऽञ्जालिः, द्वितीये द्वौ, तृतीये त्रय इत्यादि क्रमेण वृद्धिः कर्त्तव्या। एवं च दशसु दिनेषु पञ्चपञ्चाशदञ्जलयो भवन्ति। शताञ्जलिपक्षमाह—

गृह्यपरिशिष्टकारः ।

याशीचान्तं प्रद्यासु प्रेनपुत्रस्तिलाञ्जलीन् ।
प्रथमेऽहि सक्द्रचात् पिण्डयद्यात्ना भुवि ।
श्रीश्च द्याद्विनीचेऽहि तृतीये पञ्च चैव हि ।
चतुर्थे सप्तसंख्यास्तु पञ्चमे नव चोत्सृजेत् ।
पष्ठेऽहि चैकाद्यकाः सप्तमे तु त्रयोदत्रा ।
अष्टमे पञ्चद्यका नवमे द्या सप्त च ॥
पक्षोनविद्यात्र चान्ते यताञ्जलीनिति स्मृता ।
केचित् द्याञ्चलीन् प्राहुः केचिदादुः यताञ्चलीन् ।
पञ्चपञ्चायतं चान्ये स्वयाखोक्तव्यवस्थया ॥ इति ।

विडयज्ञावता=प्राचीनावीतित्वदक्षिणामुखत्वादिना विण्डवित्यज्ञप्रकाः रेण । अत्र च प्रत्यहमञ्जलिदानं पुत्रस्येव तत्रैय च ज्ञताञ्जल्यादिपञ्चाः शाखामेदेन व्यवस्थिताः । स्विण्डानां तु विषमेष्वेच दिनेषु, उक्तगौ-तमवचनात् ।

यद्पि याज्ञवहक्येनोदकदाने ज्ञातीनां द्यामदिनावधिकत्वमुक्तम्। तत्रापि गौतमवचनानुसाराद्द्यमदिनादवीक् विषमेषु दिनेष्विति

व्याख्येयम्। अज्ञातिष्वतिदेशमाह—

याद्ववस्क्यः। एवं मातामहाचार्यप्रेतानां चोद्किषया। कामोदकं सखिपत्तास्वक्षीयश्वशुरिविजि ॥

श्रातामहादीनां दौहित्रादिभिः पूर्वोक्तप्रकारेणोदकदानं कायम् ।
सखा=मित्रम् । त्रताः=परिणीता दुहितृभगिन्यादयः । स्वक्षेयो=मागिनेयः ।
स्वश्राः प्रसिद्धः । ऋत्विजो=याजकाः । एषां सख्यादीनां कामोदकं कः
र्यम् । प्रेतस्योदककामनायां सत्यामुदकं देयमस्त्यां न देयम्, अकरणे
प्रत्यवायो नाह्वीत्यर्थः ।

पारस्करः।

कामोदकमृत्विकश्वगुरसखिमातुलभागिनेयानाम् । सपिण्डानां मध्ये केषाञ्चिद्धकदाने कर्तृत्वप्रतिषेधमाद । याइवल्यः ।

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पतिता न च। उदकप्रहणमोर्द्वदेहिकमात्रोपलक्षणमः। ब्रह्मचर्योत्तरकालं पूर्वमृ-तानां खिपण्डानामुदकदानमाशीचं च कुर्यादेव । यथाह—

मनुः ।

आदिष्ठी नोदकं कुर्यादात्रतस्य समापनात्। समाप्ते तृदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिभेवेत्॥ आदिष्ठी=ब्रह्मचार्यस्यपोशानं कर्म कुरु दिवा मा स्वाप्सीराचार्याः धीनो वेदमधीक्वेति वतादेशयोगाद्रस्रचार्युच्यते। अयं च ब्रह्मचारिः

ण डदकदानप्रतिषेध आचार्यादिव्यतिरेकेण।

आचार्यपिष्ट्यपाध्यायाधिहृत्यापि वती वती । सकटाचं च नाइनीयाच च तैः सह संविद्योत्॥ इतिस्मरणात्। आदिष्टी=प्रकान्तप्रायश्चित्त इति केचित् ।

वृद्धमनुः ।

क्कीबाद्या नोदकं कुर्युः स्तेना वात्या विधर्मिणः। गर्भभर्तृद्वहस्रेव सुराष्यश्चैव योषितः॥ सम्प्रदानविद्येषणापि प्रतिषेधः श्रूयते।

पाषण्ड्यनाथिताः स्तेना भर्तृष्ट्य कामगादिकाः॥ सुराष्य आत्मत्यागिन्यो नाजीचोदकभाजनाः।

श्रुतिबाह्यलिङ्गधारणं पाषण्डं तद्दित येषान्ते पाषण्डिनः॥ अनाश्रिता अधिकारे सत्यकताश्रमविशेषपरित्रहाः। स्तेनाः=सुद्द णांद्यत्तमद्रव्यहारिणः। भर्तृष्न्यः=पतिघातिन्यः। कामगाः=कुलटाः। आदिः ग्रहणात् स्वगर्भन्नाह्मणघातिन्यौ गृस्रेते। सुराप्यो=यासां या सुरा प्रतिषि द्वा तत्पानरताः । आत्मत्यागिन्यः=विषाग्न्युद्धन्यनाद्यरविहितैरात्मानं या घातयन्ति । एते पाषण्ड्यादयिक्षागत्रं दशरात्रं वेश्याशौचक्योदकः दानाद्यौद्धंदिकक्य च भाजना न भवन्ति । स्विषण्डादीनामाशौद्धिदिः निर्मिता न भवन्ति । स्वतस्तम्मरणे स्विषण्डेरुदकद्दानादि न कार्यः मित्येतत् प्रतिपादनपरं वचनम् । सुराध्य दृत्वादिषु च लिङ्कमिविविक्षः तमनुपादेयगतत्वात् । अयमुद्कद्दानादिप्रतिषेधो बुद्धिपूर्वकात्मत्यागिः विषयः । यथाह्

गौतमः।

प्रायोऽनाशकशस्त्राशिविषोदकोद्धन्धनप्रपतनैश्चे च्छतामिति ।

प्रायो = महाप्रस्थानम् । अनाशकमनशनम् । गिरिशिखराद्वपाः
तः प्रपतनम् । अत्र चे च्छतामिति विशेषापादानात् प्रमादछते दोषो
नास्तीत्यवगनतन्यम् । तदाह—

अङ्गिराः ।

अथ कश्चित्प्रमादेन म्रियेताग्न्युदकादिभिः। तस्याशीचं विधातव्यं कर्त्तव्या चोदकक्रिया॥

<mark>एवं मृत्युविशेषाद</mark>प्युदकादिनिषेधः।

चाण्डालादुदकात्सर्पाद्गः स्वणाद् वैद्युतादिष । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो चत्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तिरिक्षे विनद्यति ॥

एतदपीच्छापूर्वकहननावषयमेव, गातमवचन इच्छापूर्वकमेवोदकेन हतस्य निषेधदर्शनात्। अत्रापि चाण्डालादुदकादिति तत्साहचर्यदर्श नाद् बुद्धिपूर्वविषयकत्विनिश्चयः। अतो दर्णादिना चाण्डालादीन् हन्तुं गतो यस्तैर्मारितस्तस्यायमुकदानादिनिषेधः। अयं चोदकादिप्रतिषेधो-ऽनुष्ठानसमर्थजीर्णवानप्रस्थादिन्यतिरिक्तविषयस्तेषामभ्यनुश्चादर्शनात्।

वृद्धः शौचस्मृतेर्नुतः प्रत्याख्यातमिवक्कियः । आत्मानं यात्येद्यस्तु भृग्वग्न्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशीचं द्वितीये त्वस्थिस्ञ्चयः । तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे आद्यमाचरेत् ॥

इति मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरोदाहरणात् । एवं येन येनोपायनाःमः इननं विहितं तद्यतिरिकोपायनेच्छयाःमहनने कृते नायमुद्कदानप्रकाः रः । अतस्तिद्विषये प्रकारान्तरमाह्—

स्युतिः।

पतितस्य तु कारुण्याधस्त्राप्तिं कर्तुमिच्छति ।

स च दासीं समाह्य सर्वगां दत्तवेतनाम् ॥
अशुद्ध घटहरतां तु यथावृत्तं व्रवीत्यिष ।
हे दासि गच्छ मूल्येन तिलानान्य सत्वरम् ॥
तोयपूर्णं घटं चेमं सतिलं दक्षिणामुखम् ।
उपविष्टा तु वामेन चरणेन ततः क्षिप् ॥
तृत्तये मृतसंज्ञानं पिवेति च वदेनमुहुः ।
निश्च प्रव करे संवत्तुतिः पतितानां च नान्यथा।

इति पतितोहेर्यकातिलोदकदानप्रकारः। एतद्नन्तरं कर्चन्यमाह-याज्ञवल्वयः।

> क्षतोदकान् समुत्तीर्णान्मृदुशाद्वलसंस्थितान्। स्नातानपवदेयुस्तानितिहासः पुरातनेः॥

शाद्वले=नवोद्भततृणहरितभूमौ। अवस्थितान्पुत्रादीन् कुलवृद्धा दितिः हासैः शोकनिरसनसमर्थेरपवदेयुः=प्रतिबोधयेयुः। ते च —

मानुष्ये कदळी स्तम्भिनिस्सारे सारमार्गणम् । करोति यः स सम्मृद्धो जलबुद्बुदसन्निमे ॥ मानुष्ये=मनुष्यत्वे ।

पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः। कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना॥ गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिदैवतानि च॥ फनप्रस्थः कथं नाशं मत्येलोको न यास्यति।

इत्यादयः।

कात्यायनोऽपि तानाह—
पर्व कृतोद्कान् सम्यक् सर्वान् शाद्धलसंस्थितान्।
आप्लुत्य पुनराचान्तान् वदेशुस्तेऽनुयायिनः॥
मा शोकं कुरुतानित्यं सर्वस्मिन् प्राणधर्मिणि।
धर्म कुरुत यस्निन यो वः सह गमिष्यति॥

तथा—
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुन्द्र्याः ।
संयोगा विषयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥
श्रेष्माश्रुबान्धवैर्मुकं प्रेतो सुङ्के यताऽवद्याः ।
स्रोते न रोदितन्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयक्षतः ॥

महाभारते । नायमत्यन्तसंवासः कस्याचित् केनचित् सह। अपि नः स्वश्ररीरेण किमुतान्यैः पृथग्जनैः ॥
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कीमारं योवनं जरा ।
तथा देहान्तरं प्राप्य धीरस्तज्ञ न मुद्यति ॥
यथा काष्ठं च लोष्टं च समेबातां महोदधी ।
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद् भूतसमागमः ॥

इतीतिहासश्रवणानन्तरं च गृहं गर्डख्युः । तत्र विद्योषमाह— याह्यत्त्वयः ।

> इति संश्वस्य गरुछेयुर्गृहं बालपुरक्सराः। विद्रय निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेदमनः॥ आचम्यान्यादिसलिलं गोमयं गौरसर्पवात्। प्रविदेश्युः समालभ्य कृत्वादमनि पदं द्यानैः॥ प्रवेदानादिकं कमे प्रेतसंस्पर्धिनामपि।

पूर्वोक्तानीतिहासवचनानि समाकण्यं बाळानग्रतः कृत्वा गृहं गड्छे युः। गत्वा च वेश्मद्वारि स्थित्वा निम्वपत्राणि सन्दश्य दशनैः खण्डः वित्वाचम्याग्न्युद्कगोमयगौरससर्षपानाळश्याश्मनि पदं निषाय शनैः रस्खाळतं प्रविशेयुः।

शङ्खस्यन्यमपि विशेषमाह ।

दूर्वाप्रवालगोमयमि वृषमं वालभ्य प्रविद्यान्त इति । प्रेतस्पार्शनां प्रवेशे विशेषमाह ।

पारस्करः।

प्रेतस्यर्शिनो प्रामं न प्रविशेयुरानक्षत्रदर्शनाद्वात्रौ चेदादिश्यस्य । हारीतेन तु ब्राह्मणानुमत्या वेश्यधिकं पठितम् । यदि तत्कालप्रतीक्षाः यामसामर्थे तदा ब्राह्मणानुमत्या प्रविशेदिश्यर्थः । गृहप्रवेशानन्तरः कर्तव्यमाह ।

भृगुः।

गृहं प्रविश्य यश्र किचित्याणोत्क्रमस्तत्रोपविश्य वस्तमाक्रमय्य यवोदकेनावोक्ष्य स्वस्त्यस्तु गृहाणां शिवं चास्त्विति तिलतण्डुलान् बीहीन् प्रकिरन्तीति। वस्तः=छागः।

पुत्राचाशोचिक्रत्यमाह—

वशिष्ठः।

गृहान् व्रजिश्वाधप्रस्तरे प्रयहमनइनन्त आसीरन् क्रीतोत्पन्नेन वा वर्त्तरान्निति।

अवप्रस्तरः=अशौचिनां शयनाद्यर्थं तृणादिनिर्मितः कटः।

बौधायनः ।

🥜 अक्षारलवणाशिन<mark>ो दशाइं कटमुपासीरान्नीति ।</mark> मनुः ।

अक्षारलवणान्नाः स्युनिंमज्जेयुश्च तेऽन्वहम् । मासाशनं च नाइनीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ बृहस्पतिः ।

अधः शरयासना दीना मिलना भोगवार्जिताः । अक्षारल**वणात्राः स्**युर्लब्धक्रीतारानास्तथा ॥ गौतमः।

अघःश्चरयासना ब्रह्मचारिणः सर्वे समासीरन्मांसं न भक्षय युराष्ट्रवानिहित । प्रदानम्=एकादशाहश्राद्धम् ।

पार्स्करः ।

त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणोऽधः शायिनो न किञ्चित्कर्म कुर्युः, पाकं च न कुर्वीरन् क्रीत्वा लब्ध्वा वा दिवाइनीयुरमांसामिति। अयं च दिवाः श्रीयुरिति दिवाशननियमो द्वितीयादिदि<mark>वसविषयः। प्रथमदिवसे रा</mark>र <mark>त्रावशनस्याभ्यनुज्ञानात् । तदाह—</mark>

आर्वलायनः ।

यत्रोदकमवहद्भवति तत्र्वाप्य सक्रदुरमज्येकाञ्जलिमुरस्ज्य गोत्रं नाम च गृहीत्वाचीर्यान्यानि वासांसि परिधाय सक्रदेव तान्यापीडचीः दग्दानदेशानि विस्रुज्यासते । आनक्षत्रदर्शनादादित्यस्य वा मण्डले दृश्यमाने प्रविशेयुः। कनिष्ठप्रथमा ज्येष्ठज्ञघन्याः प्राप्यागारमञ्मानमः क्षिं गोमयमक्षारांस्तैलमप उपस्पृशन्ति । ते तस्यां राज्यामन्नं पचेरन् क्रीतोरपन्नेन वा वर्चेरन् त्रिरात्रमक्षाराळवणाशिनः स्युद्धार्शात्रं वा महागुरुषु दानाध्ययने वर्जयेराजिति ।

उदकमबहत्=िह्थारं भवति । सङ्दुन्मज्य=सङ्गद्वगाह्यैकमञ्जालिमुत्सु∙ जेयुः पुरुषाः स्त्रियश्च तस्य वेतस्य गोत्रं नाम च गृहीत्वोद्यार्थं काइयप! देवदत्त! एतत्त उदकमिति । आदित्यस्य वा मण्डले राहेमवर्जिते दर्यः माने अस्मिन् पक्षे आसते रिहममण्डलद्रीनादासते। एषु च पूर्वीदा-हतवचनेषु व्यहेकाहोपवासः शक्ताशकविषयः। क्रीतस्य छब्धस्य वा मोजनमत्यराकविषयम् । विश्वानेश्वराचार्यस्तु क्रीतलब्धासम्भव उपः

वासमाद्यः। अत्र विशेषमाह—

स्मृतिः । उपवासी गुरौ प्रेते पत्त्याः पुत्रस्य वा भवेत्। तिहन इतिशेषः।

विशेषान्तरं च तत्रैव।

महागुरुष्ठतौ तद्वदक्षारलवणाशनाः । <mark>द्यधिकं दशरात्रं स्युदीनाध्य</mark>यनवर्जिताः ॥

अत्र कृतोदकान् समुचीर्णानिति पूर्वोदाहृतवचनाढुदकदानानन्तरं गृहप्रवेशस्तदुत्तरं च पिण्डदानामिति क्रमी ज्ञेयः।

मदनरत्नस्तु प्रेतस्योदकिर्विषणं कृत्वा एक पिण्डं दद्युरिति विष्णुवः चनादुदकदानोत्तरं पिण्डदानं तदनन्तरं गृहश्वेद्या इत्याह । पिण्डदाने स्थलविद्योषमाह—

शङ्घः ।

गृहबारे प्रेताय पिण्डं दःवा पश्चात्प्रविशेयुः। वृद्धप्रचेतास्त्वाह।

द्वारदेशे प्रदातब्यों न देवायतने कचित्॥

आदित्यपुराणे ।

द्वारदेशेषु दांतच्यो न देवायनने किचत्। एवं च देवतायतनस्य विद्वितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्वः। पिण्डो दाः तच्य इत्यनुवृत्तावाह ।

आदिस्यपुराणे ।

शुची तु देशे नद्यां वा जीर्णतीये प्रदापयेत् ! नाराहपुराणे ।

स्थिण्डिले प्रेतभागं तु दद्यात् पूर्वोत्त एव तु ।
कृत्वा तु पिण्डिसङ्कर्षं नामगोत्रेण सुन्द्रि ॥
पश्चादद्यनित गोत्राणि सकुरुयास्त्वेकभोजनाः ।
न दद्यादन्यगोत्राय सुञ्जेत यत एकतः ॥
चतुर्णामपि वर्णानां प्रतकार्येषु माधवि ।
एवं दस्तेन प्रीयन्ते प्रेतलोकगता नराः ॥

ब्रह्माण्डपुराणे ।

वेतीभूतस्य सतनं भुवि पिण्डं जलं तथा । स्वतिलं सकुरां द्याद् बहिजेलसमीपतः ॥ कुम्भीपुराणे ।

दशाहं वान्धवाः स्नात्वा सर्वे चैव सुसंयताः । पिण्डं प्रतिदिनं दशुः सायं प्रातयंथाविधि ॥

अत्र सायमित्यपराहे मृतौ प्रथमदिने सायंकाले प्राप्तयर्थे न तु प्रत्यहं कालद्वये विधानार्थं दद्यारिति बहुवचनं पुत्राभावे पत्न्यादेरपि प्राप्तयर्थम् । ब्रह्मपुराणे ।

त्रामाद्वहिश्च कर्त्तव्यं जलाशयसमीपतः। पिण्डदानं दशाहानि प्रेतायारण्यमाश्चितः॥ अरण्ये पिण्डदानं तु मोहान्न कियते यदि। तदा रौरवमायाति प्रमीतः प्रथमेऽहनि। पुत्रामसंज्ञं त्वपरे महारावं तृतीयके। तामिस्नार्व्यं चतुर्थे तु प्रयात्यपि सुदारुणम् ॥ पञ्चमे चान्धतामिश्रं षष्ठे घोरं च सुप्रमम्। अमेध्यभूमिलक्षुणे सप्तमेऽहान घातकम् ॥ असिपत्रवनं घोरमष्ट्रमेऽहनि सर्वथा। महारोरवसंज्ञं तु नवमे याति मानवः। अवीचिरिति विख्यातं दशमेऽहनि भीषणम् ॥ तण्डुळैः सक्तुभिः शाकैः फळैर्वा श्रद्धया ततः। देशकालानुसारेण कुर्यात् प्रेतस्य तर्पणम् ॥ षेताय दिवसे पिण्डो देय एककमेण हि ॥ इति । अत्र नरकश्रवणं विण्डदानाकरण एव न त्वरण्ये तदकरणे उपसं-हारानुसारात् । दशाहत्रहणं च ब्राह्मणविषयम् । अत एवाह—

विष्णुः। यावदाशौचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च द्युः। आशौचहासे पिण्डदाने संख्यामाह।

शातातपः।

आशौचस्य च हासेऽपि पिडान् दद्याद्दशैव तु। इयहाशौचे दश पिण्डाः कथं दातब्या इत्याकाङ्कायामाह— पारस्करः।

प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः समाहितैः। द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसञ्जयनं तथा॥ त्रींस्तु द्यात् तृतीयेऽह्नि वस्त्रादिक्षालनं तथा।

बह्मपुराणे। सद्यः शौचविषये युगपद्दशपिण्डदानं त्र्यहाशौचे च प्रकारान्त रमुक्तम्।

सद्यः शोने प्रदातब्याः सर्नेऽपि युगपत्तथा । इयहाशोने प्रदातब्याः प्रथमे त्वेक एव हि ॥ द्वितीयेऽहिन चत्वारस्तृतीये पश्च नैव हि ।

यतु। देवयात्रिकेन ''पिण्डयज्ञावृतौ देयं प्रेतायात्रं दिनत्रय''मिति २९ वा० मि० वचनात्पिण्डत्रयमेव त्रयहाशीच इत्युक्तम् । तत्र । उक्तवचनविरोधात् । पिण्डत्रयिवधानं त्वशक्तविषयमिति विद्यानेश्वरः । सम्पूर्णाशीचे तु यावदाशीचं पिण्डदानमित्युक्तम् । ब्रह्मपुराणे तु यावदाशीचपक्षं निर्विद्या दशपिण्डदानपक्षमेव प्रसाध्य तत्र दशमपिण्डस्य काल उकः।

जात्युकाशोचतुन्यांस्तु वर्णानां कचिदेव हि ।
देशधर्मान् पुरस्कृत्य प्रेतिपण्डान् वपन्त्यिष ॥
देयस्तु दश्मः पिण्डो राज्ञां वे द्वादशेऽहिन ।
वैदयानां पञ्चदशके देयस्तु दशमस्तथा।
दादस्य दशमः पिण्डो मास्ति पूर्णेऽहि दीयते ॥
पारस्करोऽपि ।

ब्राह्मणे द्रापिण्डास्तु क्षत्रिये द्वाद्श स्मृताः । वैद्ये पञ्चद्श प्रोक्ताः शुद्धे त्रिशत् प्रकीर्तिताः ॥ इत्युक्त्वा संख्यान्तरमाह ।

प्रेतेभ्यः सर्ववर्णेभ्यः पिण्डान् दद्याइशैव तु । श्रास्कर्मणि संप्राप्ते पिण्ड एको विधीयते ।

श्राद्धकर्माण महेकोद्दिष्टे संप्राप्ते पूर्वदिन इत्यर्थः । उपनीतानुपनी तमेदेन धर्मविशेषमाह ।

प्रचेताः।

असंस्कृतानां भूमो पिण्डं द्यात्संस्कृतानां कुशेषु।
पिण्डानां प्रत्यहमेकद्रव्यत्वमाह ग्रुनःपुच्छः।
फलम्लेश्च पयसा शाकेन च गुडेन च।
तिलमिश्रं तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत्॥
तृष्णीं प्रसेकं पुष्पं च धृपं दीपं तथैव च।
शालिना सक्तुभिवीपि शाकेबीप्यथ निर्वेपेत्।
प्रथमेऽहनि यद् दृद्यं तदेव स्याह्शाहिकम्॥
भविष्योत्तोरित्।

ओदनामिषसकतुनां शाकमूलफलादिषु । प्रथमेऽहान यद् द्याचद् द्यादुचरेऽहानि ॥ प्रत्यहं कर्त्रेक्यमाह— गृह्यपरिशिष्ठे ।

> असगोतः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो दद्यास्स द्वाहं समापयेत्॥

वायुपुराणे ।

्रथश्चाभ्रिदाता प्रेतस्य पिण्डान् दद्यात्स एव हि । बह्यपुराणे ।

प्रथमेऽहिन यो द्यास्त्रेतायाननं समाहितः। अन्नं नवसु चान्येषु स एव प्रद्दास्यपि॥ देशैक्यं भविष्योत्तरे।

गृहद्वारे इम<mark>शाने च तीर्थे देवगृहे तथा।</mark> यत्राद्यो दीयते पिण्डस्तत्र सर्वे समाप्येत्। पतेषामन्येषां च विपर्यये विशेषो। गृह्यकारिकायाम्।

उत्तरीयशिलापात्रकर्तद्रश्याविपर्यये । पूर्वदत्ताञ्जलीन दत्या पूर्विपण्डांस्तथैन च ॥

शिला=अइम । पात्रं=पाकपात्रम्। अत्र शिलाया नाशे न घटस्फोर् टावृत्तिः। अक्षाभ्यञ्जनादिपदकर्मण एकहायनीनयनैवद्प्रयोजकत्वातः। अत्रश्चात्र लौकिकत्रहणम्।

प्रत्यहं पात्रभेद्पक्षमाह— प्रवेताः।

नवान्यादाय साण्डानि आलुकं चरकं तथा।
तोयार्थे तु ततो गच्छेद् गृहत्वा पुरुषः परः॥
गृहत्वा लकुटं मार्गात्सर्वदुष्ट्रनिवारणम्।
ततो गृहं सम्प्रविशेत्प्रेतस्याहृत्य तण्डुलान्॥
तेषां प्रसृतिमादाय कर्चव्यं पिण्डकमं तु।
तिः प्रक्षात्य तु तान् सम्यक् चहं सम्पाद्येत्ततः।
तं सम्पाद्य समादाय दमेंषु विनिवेशयेत्॥
दक्षिणात्रांश्च दमींश्च स च व दक्षिणामुखः।
पिण्डं कृत्वा समुद्धृत्य नामगोत्रेण चार्ययेत्॥

अत्र मन्त्रतिषेधमाह्— भादित्यपुराणे।

तिलिमिश्रेषु दर्मेषु कत्तां वे दक्षिणामुखः। नामगोत्रप्रमाणेन दद्यात्पिण्डं स्वमन्त्रकम्॥ मरीविः।

प्रेतिपण्डं बहिर्देयाह्ममन्त्रविवर्जितम्। प्रागुद्दियां चर्हं कृत्वा स्नातः प्रयतमानसः॥ आदिखपुराणे। पितृश्हदं स्वधां चैव न प्रयुक्षीत कहिंचित्। अनुशन्दं तथा चेह प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति समुद्धरेत् । तृष्णीं धूपं प्रसेकं च दीपं पुष्पं तथेव च ॥ अगुद्धस्त्रिषु वर्णेषु इदं दद्यान्न संशयः। वास्यतः प्रयतश्चेव तिष्ठेत्पिण्डस्य सन्निधौ ॥ ततो वाष्पे निवृत्ते तु नद्यां तु प्रक्षिपेत्ततः।

## बह्मपुराणे ।

<mark>मृन्मयं भाण्डमादाय नरः स्नातः</mark> सुसंयतः । <mark>लगुडं सर्वदुष्टनं गृहीरवा तोयमानयत् ॥</mark> <mark>ततश्चोत्तरपूर्वस्यामधि प्रज्वालयोहिश्चि ।</mark> तण्डुलप्रसृति तत्र त्रिः प्रक्षाल्य पचेत्स्वयम् । सप्वित्रेस्तिलेमिश्रं छमिकेशविवर्जितम् ॥ <mark>द्वारोपान्ते ततः क्षिप्त्वा सुशुद्धां</mark> गौरमृत्तिकाम्। तत्पृष्ठे प्रस्तरे दर्भान् यास्यामान् देशसम्भवान् ॥ ततोऽवनेजनं दद्याःसंस्परन् गोत्रनामनी । तिलसर्पिमं घुक्षीरैः संसिक्तं तप्तमेव हि ।। <mark>दद्यात्त्रेताय पिण्डं तु दक्षिणाभिमुखः स्थितः।</mark> फलमूलगुडक्षीरतिलैमिश्रं तु कुत्रचित् ॥ अध्यैः पुष्पैस्तथा धृपैदींपैस्तायेश्च शीतलेः। ऊर्णातन्तुमयैः गुद्धैर्वासोभिः विण्डमर्वयेतः । प्रयाति यावदाकारां पिण्डाद्वाष्प्रमयी शिखा ॥ तावत्तत्संम्मुखं तिष्ठेत्पिण्डं तोये क्षिपचतः । एकस्तोयाञ्जलिश्चेव पात्रमेकं च दीयते ॥ द्वितीये द्वौ तृतीये त्रीम् चतुर्थे चतुरस्तथा । <mark>पश्चमे पश्च षट् षष्ठे सप्तमे सप्त पव च ॥</mark> अष्टमेऽष्टे। च नवमे नवेव द्रामे द्रा। येन स्युः पञ्च पञ्चादात् तोयस्याञ्चलयः क्रमात्॥ तावद्वां खश्च कर्त्तव्या यावात्विण्डः समाज्यते ।

## बह्मपुराणे ।

वेताय पिण्डदानं तु कर्ज्ञु गच्छान्ति ये नराः । निष्कामन्ति गृहात्ते तु ज्येष्टं छत्वा पुरस्सरम् ॥ हस्वान् पुरस्सरान् कृत्वा प्रविचन्ति गुहं तु ते । उल्लङ्घ रास्त्रपाषाणौ प्रविद्यान्ति गृहं क्रमात्॥ ऐवं पिण्डदानं कृत्वा गृहमागत्य तत्कृत्यमाह। नहापुराणे।

एकाहं द्वारदेशे तु जलपात्रं निधाय च।
श्लीरपात्रं च कारुण्यात्प्रतायेति विनिश्चयः॥
प्रेतास्मिन् श्लीतले तोये स्नाहि दुग्धं ततः पिब।
इति जल्पंस्त्रिरात्रे तु भक्तमुष्टिं श्लिपेत्तथा॥

शातातपः ।

जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृत्मये। आकाशे शिक्यादौ प्रेतमुहिदय जलं क्षीरं च पृथक् मृत्मये पात्रे प्रथममहोरात्रं स्थापयेदित्यर्थः।

अत्र दिनसंग्याधिक्यमुक्तम्।

गाइडे ।

अपके मृन्मये पात्रे दुग्धं दद्याद्दिनत्रयम्। काष्ठत्रये गुणैर्वद्धे पुत्रो रात्रौ चतुष्पये॥

तथा—

मर्स्यपुराणे ।

सर्वथा तापशान्त्यर्थमध्वश्रमविनाशनम् । तस्मानिधयमाकाशे दशरात्रं पयस्तथा ॥

पद्मपुराणेडाप् ।

यस्मारभेतपुरीं मेतो द्वादशाहेन नीयते।

गृहपुत्रकलत्रं च स दशाहं प्रपश्यति॥

तस्मान्निजिपितुकुलं वर्जीयत्वा नराधमः।

अस्थीन्यम्यकुलस्थस्य नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥

मार्गादौ स्पर्शादिदोषे शुद्धिप्रकारमाह।

शीनकः।

अजिनं कम्बला दर्भा गोकेशाः शाणमेव च।
भूजेपत्रं ताडपत्रं सप्तमा वेष्टनं स्मृतम् ॥
हैमं च मौकिकं रीप्यं प्रवालं नीलकं तथा।
क्षिपेत्तदस्थिमध्ये तु शुद्धिभवित नान्यथा॥
ततो होमं प्रकुर्वीत तिलाज्येन विचक्षणः।
डदीरतेति सुकेन हुनेद्द्येत्रं शतम्॥
ततो गत्वा क्षिपेत्तीर्थं स्पर्शदोषो न विद्यते।

मुत्रपुरीषाचमने कुर्वन्नास्थीनि धारयेत्॥ अत्रास्थिलञ्चयने कालः समयप्रकाचे द्रष्टदयः।

अथ नवश्राद्धानि ।

तथाचासम्मनः । नवश्राद्धं द्याहानीति । नागरसण्डे ।

त्रीणि सञ्चयनस्यार्थे तानि वै शृणु साम्प्रतम् । यत्र स्थाने भवेन्मृत्युस्तत्र श्राद्धं तु कारयेत् ॥ एकोदिष्टं ततो मार्गे विश्वामो यत्र कारितः । तत्र सञ्चयनस्थाने तृतीयं श्राद्धमिष्यते ॥ पञ्चमे सप्तमे तद्धद्ष्यमे नवमे तथा । द्यमैकाद्शे चैव नवश्राद्धानि तानि वै । कात्यायनोऽपि ।

चतुर्थे पश्चमे चैव नवमैकाद्शेऽहनि ॥ यत्तु वै दीयते जन्तोस्तन्नवश्चाद्धमुख्यते । संज्ञाकरणं च "चान्द्रायणं नवश्चाद्धे" इति प्रायश्चित्तविशेषविधाः नार्थम् ।

> प्रथमेशहि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा। एकादशे पञ्चमे स्युनेवश्राद्धानि वर् तथा॥

बौधायनः ।

मरणाद्विषमेषु दिने स्वेकैकं नवश्राद्धं कुर्यादानमाद्, यदि नवमं वि-विछचेत एकाद्ये तत्कुर्यात्। नवमदिनकर्त्तव्यस्य श्राद्धस्य नवमः दिने दैवादसम्भवे एकाद्यदिने तत्कर्त्तव्यमित्यर्थः।

भित्रः।

नवश्राद्धनिमित्तं स्यादेकमेकादशेऽहिन । एवमनेकेषु पक्षेषु सत्सु येषां गृद्धे नवश्राद्धान्युक्तानि तैर्यथागृह्यः मनुष्ठेयानि स्वगृह्ये नोक्तानि चेत्पुराणाद्युक्तानि यं कञ्चित्पक्षमाश्रित्य कर्चव्यानि । एतेषां प्रेतत्वनिवर्चकत्वाश्चित्यत्वमाह ।

बृद्धवाशिष्टः ।

अलब्ध्वा तु नवश्राद्धं प्रेतस्वाच्च न मुच्यते। अर्वाक्तु द्वादशाह्स्य लध्वा तराति दुष्कृतम्॥ एतानि चैकोद्दिष्टरूपाणि। तदुक्तम् । बद्याण्डपुराणे ।

> नवश्राद्धानि कुर्वीत प्रेतोहेशन यत्नतः। एकोहिछविधानेन नान्यथा तु कदाचन ॥

पको। दिष्ठकपत्वे ऽपि युग्मा ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यर्थः। एकाः दशाहिके त्वेको ऽपि। "एक मेकादशे ऽहनीं 'त्यात्रेव चनात्। "अयुग्मान् भोजयोद्धिप्रांहतन्त्रवश्चाद्धमुन्थते" इति शुल्पाण्यादिनिवन्धेषु पाठः। अत्र भोजयोदिति वचनादेषां श्राद्धानामन्नद्रव्यक्तत्वं प्रतीयते। कात्यायनोक्तं चतुर्थोहनवश्चाद्धे विशेषमाह—

षृहस्पतिः ।

चतुर्थेऽहिन विषेभ्यो देयमत्तं हि वान्धवैः। गावः सुवर्णं वित्तं च प्रेतमुह्दिय राक्तितः॥ यहिष्टं जीवतश्चासीह्यातस्य प्रयत्नतः। अत्र निमन्त्रणादौ विशेष उक्तो— भविष्ये।

> गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं कृतान्तविद्वितात्पथः। मनसा वायुभूतेन विषे त्वाहं नियोजये ॥ पूजियच्यामि भोगैस्त्वामेवं विषे निमन्त्रयेतः। इहलोकं परित्यस्य गतोऽसि परमां गतिम् ॥ मनसा वायुभूतेन विषे त्वाबाह्यास्यहम्। तत्र नवश्राद्धेषु केषाश्चित्पदार्थानामननुष्ठानमुक्तम्।

बह्बचपरिशिष्टे ।

अन्दकमधूपं च गन्धमारयविवर्जितम् । अन्दकम्=अन्दर्भम् । पिण्डोदकमवनेजनप्रत्यवनेजनपरिषेचनक्रपं तद्वर्जितिमित्यर्थः । तथा—

पकोहिष्टेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरस्यताम् । नाग्नोकरणमन्त्रश्च एकं वाथ तिलोदकम् ॥ स्वस्त्यस्तु विस्त्रजेहेवं सक्त्य्रणववार्जितम् । एकोदिष्टस्य पिण्डे तु अनुशब्दो न विद्यते ॥ पितृशब्दं न कुर्वीत पितृहा चोपजायते ।

अत्र प्रेतराब्दः प्रयोक्तव्यो न पितृशब्दः, "अहे तूहिश्य प्रेताय सर्व-त्रैव प्रदीयते" । इति वचनात् ।

तथा स्मृतिरलावस्याम् ।

आशिषो द्विगुणा दर्भा जयाशीः स्वस्तिवाचनम्।

पितृशःदश्च सम्बन्धः शर्मशःद्रस्तथैव च । पात्रालम्मोऽवगाहश्च उत्मुकोवलेखनादिकम् । तृतिप्रदनश्च विकरः शेषप्रदनस्तथैव च ॥ प्रदक्षिणा विसर्गश्च सीमान्तगमनं तथा । अष्टादशपदार्थाश्च प्रेतश्चाद्धे विवर्जयेत् ॥

कियानिबन्धे-

उत्तानं स्थापयेत् पात्रमेकोद्दिष्टे सदा बुधः । न्युव्जं तु पार्वणे कुर्यात्तस्योपिर कुशान्त्यसेत् ॥ सपिण्डोकरणान्तानि प्रेतश्राद्धानि यानि वै । तानि स्युलोंकिके वहावित्याह त्वादवलायनः ॥

अत्र लोकिकाशिः स्विपडोकरणान्तश्राद्धेषु, अन्ये तु धर्माः स्विप् पडीकरणप्राक्तनैकोद्दिष्टेष्वेव बोध्याः। नवश्राद्धशेषमन्नं यजमानेनाः न्येन वा न भोकव्यमित्याह—

अङ्किराः।

नवश्राद्धेषु यिन्छष्टं ग्रहे पर्युषितं च यत्। दम्पत्योर्भुकरोषं च तन्न भुञ्जीत कार्हिचित्। नवश्राद्धरोषप्रतिपादनमाह—

देवलः ।

पकोद्दिष्टेषु शेषं तु बाह्मणेश्यः समुत्स्जेत् । ततः कामं तु भुञ्जीत स्वयं मङ्गळमोजने ॥

नवसंबक्षकेष्वेकोद्दिष्टश्राद्धेषु शेषमन्नं श्राद्धभोकत्रभ्यः समर्पयेत्त दनुश्रया जलादौ वा प्रक्षिपेन्न भुक्जीत नवान्यं क्रमणि भोजयेत्।

ततस्तदनन्तरं कियमाणे मङ्गलभोजने नवातिरिक्ते श्राखे रोषं स्वयं भुञ्जीत, ज्ञात्यादींश्च मोजयेत्। श्राखदोषादन्येनानेन ज्ञातिदीनाना थाद्यो मोजनीयाः। अत एव श्राखान्यभिधायोक्तं—

ब्रह्मपुराणे ।

कर्त्तव्यं तु नरैः श्राद्धं देशकालानुरोधतः । स्विपडाश्च सजातीयास्तथान्येऽपि बुभुक्षिताः । दीनानाथाश्च कृपणास्तथान्नमुपभुञ्जते ॥

इति नवश्राद्धानि ।

अथाशीचान्तदिनक्रत्यम् ।

कारिकायाम्— गत्वा प्रामाद् बहिः सर्वे पिण्डशेषं समाप्य तु । अत्र नैमित्तिकं श्लीरं निषेधेऽपि हि दर्शवत्॥

त्यक्तवेव वाससी पूर्व स्पृष्टे स्नायुर्निमित्ततः। ु अत्र पिण्डत्रयं दशुस्तत्साखिभ्यस्त्यादिमम् ॥ भेताय मध्यमं पिण्डं तृतीयं च यमाय च। गौरसर्षपकरकेन तिलकरकेन संयुतम् ॥ श्चिरः स्नानं ततः कृत्वा तोयेनाचस्य वास्यतः। वासोयुग्मं नवं ग्रुक्कमक्षतं ग्रुद्धमेव च। ग्रहीत्वा <mark>गां सुवर्णे च मङ्गलानि शुभान्यपि॥</mark> **रपृष्ट्रा सङ्गीर्तयेद्वाचं पश्चाद्युद्धो मवेत्ररः।** विद्यो जँलाग्नी संस्पृइय राजा वाहनमायुधम्॥ वैश्यः प्रतोइं रहमीन् वा शुद्रो यष्टि च शुद्धाति। तैलाभ्यङ्गो बान्धवानामङ्गसंवाहनं च यत्॥ तेन चाप्यायते जन्तुर्यदश्नन्ति स्ववान्धवाः। पत्नी च वपनं कुर्यादिति व्यासन भाषितम्॥ कर्त्रात्र प्राधिताः सर्वे ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवाः। दशुरभ्यङ्गतः पूर्व स्त्रींस्त्रीन् धर्मोदकाञ्जलीन् ॥ पूर्ववन्नामगोत्राक्यां नियमो नेह वेशमनः(१)। प्रविशेयुः सुवासिन्योऽभ्यङ्गस्नाताः सितांशुकाः॥ बालपूर्वाः पूर्णघटाः स्वगृहं तु विशोभितम्। शको मित्रेश्चतुर्भिश्च कुर्याच्छान्त्युदकं गृहे। जपो प्रतिरथादेः स्यादिति पैठीनसेर्वचः॥ दानं स्वस्त्ययनं शान्तिर्बाह्मणाना च पुजनम्। उत्तीर्णदुःखस्तु ततः कुठ्ठते शास्त्रवर्जितः॥ इदानीमुद्धृतैस्तोयैः पाकं कुर्युरतन्द्रिताः।

इत्याशोचान्त्यदिनकृत्यम् ।

अथैकादशाहिकश्राद्धानि ।

तत्र— कूर्मपुराणे।

> एकाद्शेऽहि कुर्चीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः। द्वाद्शे वाहि कर्चेन्यमनिन्देऽप्यथवाद्दनि॥ एकं पवित्रमेकोऽद्यः पिण्डमात्रं तथेव च। एवं मृताद्दे कर्चेन्यं प्रतिमासं तु वस्सरम्॥

<sup>(</sup>१) कश्चन इत्यन्यत्र पाठः । २८ विष्ठ मि०

अत्र द्वादशादिदिनानि यद्येकादशेऽहि अन्याशौचादिना विधनः स्तदा द्रष्टव्यानीति कश्चित्। तत्र—

<mark>बाद्यं श्राद्धमशुद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहनि ।</mark> <mark>कर्तुस्तात्कालिकी घुद्धिरद्युद्धः पुनरेव सः ॥</mark> इति शह्वेनान्याशीचेऽप्येतस्य विधानात्।

सरस्यपुराणे ।

ततस्त्वेकाद्<mark>याहे तु द्विज</mark>ानेकाद्यौव तु । क्षत्रादिः सतकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजान् ॥ आबाहनाग्नीकरणं दैवहीनं विधानतः। पकं पवित्रमेकोऽर्घ एकः पिण्डो विधीयते । <mark>डपतिष्ठतामिति च पश्चाहेयं तिलोइकम्।</mark> स्वदितं विकरे ब्याद्विक्षर्गं चाभिरभ्यताम् ॥ चोषं पूर्ववृदत्रापि कार्यं वेदविदो विदुः। अनेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत ॥

अत्र चावाहनवाधे ऽपि कात्यायनोक्त आयान्तु न इश्यावाहनोत्तरं विहितो जपो भवरयेव।गोभिलेन स्वावाहन एव तस्य मन्त्रस्य विहितः त्वाच्छन्दोगानामेकोहिष्टे स निवर्चत इति मैथिलाः। अग्नौकरणपर्युद्धासे च हुतशेषदानबाधे तदङ्गपात्रालस्मनस्य समन्त्रस्य बाधः। अङ्गत्वं च त्रय हुत्रशेषं दत्वेति क्रवाश्चतेः। अमृतं जुहोमीति मन्त्रलिङ्गाच्चेति गौडाः । मैथिछास्त्वेकोदिष्ठे पात्रालम्भनं भवत्येवेत्याहुः ।

ब्रह्मपुराणे।

स्तकान्ते गृहे आद्यमेकोद्दिष्टं प्रचक्षते।

मार्कण्डेयपुराणे ।

मृताहिन तु कर्चव्यमेकोहिष्टं श्रुणुच्य तत्। देवहीनं तथैका ध्यं तथैवैक पवित्रकम्॥ आवाहनं न कर्त्तव्यमशौकरणवर्जितम्। वेतस्य पिण्डमेकं च दद्यादुव्छिष्टसिन्धौ ॥ तिलोदकं चापसब्यं तन्नामस्मरणान्वितम्। अक्षय्यममुकस्येति स्थाने चैवोपतिष्ठताम् ॥ इति ब्र्यात् प्रयत्नेन कर्ता विप्रविसर्जने। अभिरम्यतामिति वदेव् ब्र्युस्तेऽभिरताः सम ह ॥ व्रतिमासं भवेदेतत् कार्यमावत्सरान्नरैः।

वौधायनः । एकोदिएं च एवं स्याद् द्वादशेऽहनि वा पुनः।

अथवोध्वमयुग्मेषु कुर्वीताहरसु शक्तितः॥ मर्थमासेऽथवा मासे ऋवौ सम्बत्सरेऽपि वा । निमन्त्रणे तु पूर्वे दुईं वमग्रीकृतिस्तथा॥ न स्वधा आवणायूपधूपदीपनमस्कृतिः ?। साग्नि समिष्य पर्युष्टय परिस्तीर्य च साद्येत ॥ द्वीमौदुम्बरीमाज्यस्थालीं च श्रुवमेव च। पात्रं च प्रोक्षणीं चैंच तिलोदकधरं तथा॥ प्रोध्येतत्सविशेषात्रमानीयाज्यं निरूप्य च। अधिश्रित्य च पर्यक्षि कृत्वा तदुभ्यं ततः॥ स्त्रवं दर्धी च संमृज्य त्वन्नमुद्रास्य घारितम्। कृत्वा तिलोदकं पुंसां स्त्रीणां चोहितमन्त्रवत् ॥ पितृशब्दे क्षिपेरप्रेतं स्वधावर्ज तु सर्वतः। प्रेतमावाह्य विप्रांश्चाच्युपवेश्य निमन्त्रयु च ॥ अमुष्मै तृतिरहत्वेवं तिलोदकमिहाप्येत । तृप्तिरस्थिति चान्योऽपि ब्र्याद्रवाप्यलङ्कते ॥ करिष्यामीत्यनुद्धाय कुरुष्वेति वचोदितः। **उपस्तीर्याथ द**व्यों तु सर्वान्नेश्यः सकृत्सकृत् ॥ अभिधार्याथ जुहुयादङ्कारान् भ**स्म**मिश्रितान् । पृथक् दक्षिणतः क्वस्वा प्रेतायत्यादि नामतः॥ अभिमृष्याष्ट्रमृहित्वा निक्षिप्यानुहिशेत्ततः। अमुष्या उपतिष्ठन्त्वित्यथ मन्त्रैः समीक्ष्य तान् ॥ भुक्त्याचान्तेषु कृत्वा च स्विद्धतं च तिलोदकम्। विकीयोंत्सिच्य दत्वा च दक्षिणामुद्धिते क्षये॥ अभिवाद्य तु ताब् ब्यानृप्तिरस्थिति तेऽपि च। अस्तु तृतिरिति ब्र्युरनुज्ञानान्तमाचरेत्॥ अनुज्ञातोन्नरोषेण पिण्डं दत्वा प्रसिच्य च। तृप्ता स्थेत्येतमादाय पिण्डमु चिछ्छमेव च॥ अपामन्ते तदुरस्रुज्य स्नात्वा गच्छेष् गृहान् प्रति । पुण्याह्युक्तदीपं च पूर्णकुम्मादिमङ्गलम्॥ गृहद्वारे स दृष्ट्वान्नं शेषं भुञ्जीत कामतः। क्षत्रियः स्नातमात्रस्तु स्पृशेद्वाहनमाहितम्॥ वैइयः प्रतोदं रिंद्य वा यप्टि शूदः कृतिकयः।

पकोदिष्टान्त प्वायं संस्कर्ता मुख्यते त्वघात्॥ तृतीयपक्ष आयाते कुर्योदेव द्वितीयकम्। मासि मासि च कामन्तु नष्टे पूर्णे कथंचन॥ बत्सरे वत्सरे केचित् कुर्वते ऽस्य मृताहानि। अत्र च साग्निकेनापि वैद्ववदेवः पश्चात्कार्यः। तथा च— गृह्यपरिशिष्टम्।

संप्राप्ते पार्वणश्राद्धे एको दिष्टे तथैव च। अप्रतो वैद्वदेवः स्यात्पश्चादेकाद शेऽहनि॥ एतच्छ्राद्धं चन केवलं ब्राह्मणस्यैकाद शेऽहि अपि तु क्षात्रियाः देरपि।

अस्य श्राद्धस्यैकाइशाह एव कालः। तथा च— पैठीनिसः।

> पकादशेऽहि यच्छाद्धं तस्सामान्यमुदाहृतम् । चतुर्णामपि वर्णानां स्तकं तु पृथक् पृथक् ॥ इति ।

तथा च शङ्घः।

आर्धं श्राद्धमशुद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहनि । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः ॥ इति । तथा ।

प्यदेकाहाशौचयोरप्येकादशाह एव सर्वेदाद्यमेकोहिष्टं कर्त्तस्यम् । सद्यः शौचेऽपि दातब्यं प्रेतस्यकादशेऽहनि । स एव दिवसस्तस्य आद्धशय्यासनादिषु ॥

इति शङ्खवचनात्।

अत्र च सद्यः शौचप्रहणं स्वारितकाशौचसङ्कोचोपलक्षणम् । न च "अथाशौच्यपगम" इति विष्णुवज्ञनाविरोधः । तस्य ब्राह्मणामि-प्रायणाष्युपपत्तेः । एवं हि सति सङ्कोचमात्रं स्थान्न कस्य चित्रपदस्य लक्षणा । कुर्यादेकादशेऽहनीत्यनैकादशपदस्योपलक्षणत्वे विधौ ल-क्षणा स्यात् । न च—

तत्रस्तेषां दशाहे तु द्विजानैकादशैव तु । क्षत्रादिः स्तकान्ते तु भोजयेदगुजो द्विजान् ॥

इति मारस्यवचनविरोधः।

ब्राह्मण एकाद्याह बाधश्राद्ध एकाद्य ब्राह्मणान् पकेनानेन भोज-येत्। श्रुत्रियादिस्त्वेकाद्याह आमेनाद्यश्राद्धं कृत्वा स्तकान्ते पक्षेन तेनानेन ब्राह्मणान् भोजयदेवमर्थकेन मास्यवचनेनास्यव पश्रस्य समर्थ- नात्। एवं च सत्येकादशाहस्तकान्तकालद्वयोपेतं ब्राह्मणक्षत्रियादिः विषयं विधिद्वयमर्थवद्भवति । अन्यथा विष्णुवचनवत् स्तकान्तरूपः कालोपेतेनेव विधिना सर्ववर्णसाधारणाद्यश्राद्धविधिसिद्धौ विधिद्वः यमनर्थकं स्यादिति विद्योनस्वरहेमादिप्रभृतयः।

शूलपाणिप्रमृतय**स्तु**।

एकाद्याहे यच्छाद्धं तृत्सुमान्यमुदाहृतम्। एकाद्यभ्यो विप्रेभ्यो द्यादेकाद्येऽहनि॥

इति भविष्योत्तरे,

एकादशाहे कर्चव्यं श्राद्धं प्रेताय यस्नतः।

इति वाराहपुराणे, पूर्वोदाहतसत्यवतपैठीनसिशङ्कादिवनन्षिपि पकादशाहपदमाशौचोत्तरिवनोपलक्षणम्। अथाशौचव्यपगम इति वि-ष्णुवचनात्, क्षत्रादिः सुतकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजानिति मत्स्य-पुराणाच । तेन क्षत्रियादिभिः स्वस्वाशौचान्ते त्र्यहैकाहाशौचिभिश्च दशाहमध्य एव दशाहक्षत्यानुष्ठानान्त पकादशाहशादं कर्त्तव्यमि-त्याहुः।

अन्योऽपि विशेषो हेमाद्र गुदाहृत परिशिष्टे—

आशिषो द्विगुणा दर्भा जपाशोः स्वस्तिवाचनम् ।

पितृशब्दः स्वसम्बन्धः शर्मशब्दस्तथैव च ॥

पात्रालम्भोवगाहृश्च उत्पुको त्लेखनादिकम् ।

तृतिप्रश्तश्च विकरः शेषप्रश्तस्तथैव च ॥

प्रवृक्षिणाविस्रगैश्च स्वीमान्तगमनं तथा ।

अष्टादश पदार्थोस्तु प्रेतशाद्धे विवर्जयेत्।

मनुरिप प्रतश्राद्धमधिकृत्य— अदैवं भोजयेष्ठ्यद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत्।

याज्ञवस्क्यः।

पकोहिष्टं दैवहीनमेका व्यंकपिषत्रकम् । आधाहनाग्नोकरणरहितं ह्यपसञ्चत् ॥ उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विश्विसर्जने । अभिरम्यतामिति वदेद् ब्रुयुस्तेऽभिरताः स्म ह ॥

कात्यायनः ।

पकोव्दिष्टमेकोर्घ एकं पवित्रमेकः धिण्डो नावाहनं नाग्नोकरणम्, नात्र विश्वेदेवाः स्वदितामिति तृप्तिप्रश्नः सुस्वदितमितीतरे ब्युः, रुपः पतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने अभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरताः स्म इतीतरे।

सांख्यायनः।

अथातः एकोद्दिष्टमेकपित्रमेकार्घमेकपिण्डं नावाहनं, नाग्नोकः रणं, नात्र विश्वेदेवाः स्वदितिमिति तृप्तिप्रश्नः, उपतिष्ठतामित्यक्षय्यः स्थाने अभिरम्यतामिति विसर्गः। संवत्सरमेव प्रेते एकं पवित्रमेकः शिखं पवित्रमेकोद्दिष्टे शलाकैकीतवचनात्। द्विशिखं चोकं—

नागरखण्डे।

एकोद्दिष्टं दैवहीनमेका हथेंकपवित्रकम् । अच्छित्रायमभिन्नायं कुर्याहर्भे तृणद्वयम् ॥ पवित्रं तद्विजानीयादेको दिष्टं विधीयते । इति

सत्यवतः।

प्रातरुत्थाय प्रेतब्राह्मणानेकाद्दशामन्त्रय मञ्जाहि(१) नानाभक्ष्याः व्यवस्थिन्यासैरेकैकमुप्दिश्य विधिवत्यिण्डदानम् । वासोहिरण्य-दास्युपानच्छन्नोदककुम्भदक्षिणाः।गुणवति पात्रे शय्याप्रदानम् । ततः स्वस्त्ययनादिधर्माः प्रवर्त्तन्ते । दशम्यामतीतायामेकैकमुद्दिश्य भोः जयेनेषामेवैकस्मै गुणवते शय्या देया।

अत्र ब्राह्मणाभावे शुनो देशे व्याह्मतिभिर्गांग्न प्रतिष्ठाप्य परि समूहनपर्युक्षणपरिस्तरणानि कृत्वा ब्रिजवदिग्नसमीपे क्षणादि दत्वा प्रेताय स्वाहेरयेकामग्नोकरणस्थानीयामाद्वृति हुत्वा परिवेषणादि-सङ्करणान्तं कृत्वा उदीरतेत्यष्टाभिः स्वाहाकारान्तेश्चतुर्वाराष्ट्रस्या हुत्वा पिण्डदानादिशेषं समापयेदिति विधिः कार्य इति केचित्।

पकोडिष्टे धर्मविशेषानाह—

विध्याः ।

अथाशौचायपगमे प्रातः सुप्रक्षालितपाणिपादः स्वाचान्तस्त्वेचं विधानेव ब्राह्मणान् यथा शक्त्युदङ्मुखान् गन्धमाल्यवस्त्रालङ्कारादिभिः पूजितान् भोजयेदेकवन्मन्त्रानृहेतैकोदिष्ट उिल्छिष्टसन्निधावेकमेव तः नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वेषेत्। अक्तवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणाभिप्जिते पु प्रेतनामगोत्राभ्यां दक्ताक्षयोदकेषु चतुरङ्गुलपृथ्वीस्तावदन्तरास्ताः वद्धः खाता वितस्त्यायतास्तिसः कर्षः कुर्यात् । कर्ष्णां समीपे चाग्नित्रयमुपसमाधाय परिस्तीयं तत्रकेकिकिसम्नाहुतित्रयं जुहु यात्। सोमाय पितृमते स्वधा नमः। अभ्रये कद्यवाहनाय स्वधा

<sup>(</sup> १ ) अपराहे इति अपरार्के पाठः ।

नमः। यमायाङ्गिरस्वते स्वधा नमः। स्थानत्रये च प्राग्वत्पिण्डनिर्वपणं कुर्यात् । ततो दिधिघृतमांसैः कर्षृत्रयं पृरियत्वा एतत्त इति जपेत्। लघुहारीतः।

एकोहिष्टं प्रकुर्वीत पाकेनैव सदा स्वयम् । अभावे पाकपात्राणां तदहः समुपोषणम् ॥

अथ च विशिष्य पदार्थविचारः आद्धप्रकाशे द्रष्ट्यः। इत्येका दशाहिकश्राद्धप्रयोगः।

अथ मृतशय्यादानविधिः।

त्त्र जीवद्वस्थायां श्रच्यादानमुक्त्वा तद्धमातिदेशपूर्वकमेकादः शाहे श्रच्यादानविधिमाह—

भविष्योत्तरे ।

श्चरवादानं प्रवक्ष्यामि तुभ्यं पाण्डुकुलोद्व**र** । यां दरवा शिवभागी स्यादिहलोके परत्र च॥ **घाण्यादानं प्रशंसान्ति सर्वे देवद्विजो**र्समाः। अनित्यं जीवितं यस्मात्पश्चात्कोऽन्यः प्रदास्यति ॥ तावत्स बन्धुः स पिता यावज्ञीवति भारत। मृते मृत इति ज्ञारवा क्षणारस्तेहो निवर्चते ॥ तस्मात्स्वयं प्रदातव्यं शय्याभोज्यजलादिकम्। आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरिति सञ्चिन्त्य चेतसि ॥ आत्मेव यदि नात्मानं दानैभीगैः प्रपूजयेत्। कोऽन्यो हिततरः स्वस्माधः पश्चात्पृज्ञियिष्यति ॥ तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदाहमर्यी दढाम् । दन्तपत्रिवतां रम्यां हेमपट्टैरलङ्कताम्॥ इंसत्लीवितिच्छन्नां ग्रुमगण्डोपघानिकाम् । <mark>प्रच्छाद्दनपटीयुक्तां गन्धधूपादिचासिताम् ॥</mark> तस्यां संस्थापये देमं हरिं लक्ष्म्या समन्वितम्। उच्छीर्षके घृतभृतं कलशं परिकल्पयेत्॥ विश्वेयः पाण्डवश्रेष्ठ । सनिद्राकळशो बुधैः। ताम्बुळकुङ्कम्झोदकपूरागुरुचम्दनम्॥ दीपकोपानदी छत्रचामरासनभाजनम्। पार्श्वेषु स्थापयेद्धक्या सप्तधान्यानि चैव हि॥ वाबनस्थस्य भवति यद्न्यतुपकारकम्। भृङ्गारकरकाद्यं तु पश्चवर्णं वितानकम्॥

शब्यामेवंविधां कृत्वा ब्राह्मणायोपपाद्येत्। सपत्नीकाय सम्पूज्य पुण्येऽहि विधिपूर्वकम् ॥ <mark>यथा न कृष्णरायनं शून्यं सागरजातया।</mark> श्चवा ममाप्यशुन्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि ॥ दस्वैवं सकलं तस्य प्रणिपत्य विसर्जयेत् । एवं शय्याप्रदाने तु विधिरेष प्रकीर्त्तितः ॥ पकादशाहेऽपि तथा विधिरेष प्रकार्तितः। ददाति यदि धर्मार्थे बान्धवो बान्धवे मृते। विशेषं चात्र राजेन्द्र ! कथ्यमानं निशामय ॥ तेनोपभुक्तं यश्किञ्चिश्किञ्चिश्पूर्वं गृहे स्थितम् । तद्वात्रस्यं च तथा चस्त्रवाहनभाजनम् ॥ यद्यदिष्टं च तस्य स्यात्तःसर्वं परिकल्पयेत्। तमेव पुरुषं हैमं तस्यां संस्थापयेत्तदा ॥ पुजियत्वा प्रदातव्या मृतशब्या यथोदिता ॥ पद्मपुराणे ।

मृतकान्ते द्वितीयेऽहि शब्यां दद्याद्विलक्षणाम्(१) । काञ्चनं पुरुषं तद्वत्फलवस्त्रसमन्बितम् ॥ उपवेदय तु शब्यायां मधुपर्क तता ददेत्॥ रजरतस्य तु पात्रेण दधिदुग्धसमान्वितम्। अस्थि लालारं संगृह्य सुक्षं कृत्वा सवस्त्रजम्। पायसैद्धिजदाम्पत्यं नानाभरणभूषितम्॥ भोजयेत् प्रयतः प्राश्चो विधिरेष सनातनः। एष एव विधिर्देष्टः पार्वतीयैर्द्धिजोत्तमः॥

श्चादिकमेकोद्दिष्टश्चाद्धभोकते देयम् । पकोहिष्टविधानेन यदेकस्या प्रदीयते ॥ वस्त्रालङ्कारराज्याद्यं पितुर्यद्वाहनादिकम्। गन्धमार्येस्तदभ्यवर्थे श्राद्धभोक्त्रे तद्पेयेत्॥

इति वचनात्।

पकोदिष्टे ब्राह्मणानेकत्वपक्षे तु गुणवते देयम् । तेषामेधेकस्मे गुः णवते श्रया देयेति प्रागुदाहृतसत्यवतवचनात्। वाराहपुराणे।

संगृह्य पाणिना पाणौ मन्त्रेणोश्थापयेद् विजम्।

<sup>(</sup>१) मुलक्षणामित्येन्यत्र पाठः ।

द्धाच्छुस्यासनं चेव तथैवाञ्जनकङ्कतीम् ॥ अञ्जनकङ्कतीं गृद्ध राज्यामाकम्य स द्विजः । सुद्वर्त्ते तत्र विश्रम्य निवापस्थानमागतम् ॥ गर्वा लाङ्गूलमाधृत्य ब्राह्मं हस्तं समाददेत ।

अस्य च फलमुकं-

भविष्योत्तरे । स्वर्गे पुरन्दरगृहे सूर्यपुत्रालये तथा । सुस्नं वस्नत्ययं जन्तुः शब्यादानप्रभावतः ॥

सूर्यपुत्राखये इयमपुरे ।

पीड्यन्ति न ते याद्याः पुरुषा भीषणाननाः।
न धर्मेण न धीतेन बाद्यते स नरः कवित् ॥
अपि पापसमायुक्तः स्र्यंजोकं स गव्छति।
विमानवरमाद्धदः सेव्यमानोऽप्सरोगणैः॥
आभृतसंष्ठवं यावत्तिष्ठत्यातङ्कवर्जितः।
धार्याप्रदानममल तव पाण्डुपुत्र!
संकीर्तितं सकलसोष्यनिदानभृतम्।
बो वे ददाति विधिवत्स्थयमेव नाके
करुपं विकरुपरहितः स विभाति मर्श्वः। इति ध्यादानविधिः।

अथ वृषोत्सर्गः ।

षट्त्रिशनमते—

एकादशेऽहि प्रेतस्य यस्य नोत्सुस्यते वृषः।
पिञाचत्वं स्थिरं तस्य दृत्तेः श्राद्धशतैरपि॥
भविष्योत्तरे।

कार्त्तिक्यामथवा माध्यामयने वा युधिष्ठिर । चैत्र्यां वापि तृतीयायां वैद्याख्यां द्वाद्शेऽहि वा ॥ विष्णुधर्मोत्तरे ।

अद्वयुक् शुक्कपक्षस्य पञ्चद्दयां नराधिप।
कार्त्तिकेऽप्यथवा मासि वृषोत्सर्ग तु कारयेत्॥
ब्रह्मणे द्वे महामुख्ये तथा चैवायनद्वये।
विषुवद्द्वितीये चैव मृताहे बान्धवस्य च॥
उत्सृजेन्नीलकण्ठं वे कौमुद्याः समुपागमे।
नीलकण्ठो=नीलवृषः।कौमुदी=आदिवनकार्त्तिकयोः पौर्णमासी।
वृषोत्सर्गमकुर्वाणस्य निन्दा मत्स्यपुराणे।

वित वित मिल

न करोति वृषोत्सर्गं सुतीयं वा जलाञ्जलिम् । न ददाति सुतो यस्तु पितुरुखार एव सः ॥ उचारः=पुरोषम् । वृषोत्सर्गप्रदेशो — देवीपुराणे । स त्वरण्ये भवेचीर्थं उत्सर्गा गोकुलेऽपि वा । इसप्राणे ।

प्रागुदक्षप्रवणे देशे सनोहे निर्जने वने । वृषमुत्सुजेदिति होषः। कालिकापुराणे।

अरण्ये चःवरे वापि गोष्ठे वा मोखयेहवम् । न गृहे मोखयेदिद्वान् कामयन् पुष्कळं फलम् ॥ वृष्ठक्षणमपि— बालिबापुराणे ।

नीलोत्पलद्लप्रक्यः इवेताङ्घिश्चन्द्रमस्तकः । सुभूयुंवा लोहिताक्षो वृषभो नील उच्यते ॥ बद्याण्डपुराणे ।

लोहिनो यस्तु वर्णन मुखे पुरुले च पाण्डुरः । इत्रेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उद्यते ॥ मस्यपुराणे ।

चरणाश्च मुखं पुच्छं यस्य द्वेतानि गोपतेः।
लाक्षारसम्बर्णश्च तं नीलमिति निर्दिशेत् ॥
वृष एव स मोकन्यो न स धार्यो गृहे अवेत् ।
तद्यंमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी ॥
एष्टन्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत्।
गौरीं बाष्युद्धहेन्द्रार्यो नीलं वा वृषमुरस्जेत्॥

उत्सर्गविधिरुको — भविष्योत्तरे ।

साण्डं नीलं शङ्कपादं सपीण्डं इवेतपुच्छकमः।
गोमिश्चतुर्भिः सहितमुत्स्तेत्तं विधि शृणु ॥
यथोवाच पुरा गर्गे गोकुलेष्वथ पाण्डव।
तं ते सम्पादियण्यामि विधि गृह्यप्रचोदितम् ॥
मातरः स्थापित्वा च प्जयेत् कुसुमाक्षतेः।
मातृश्चादं ततः कुर्यात् सदभ्युदयकारकम् ॥

अर्कमूले तु कलशमस्वत्थदलसेवितम्। ः तत्र रुद्राञ्जिपित्वा तु स्थापयेदुद्रदैवतम्। सुसमिद्धं ततः कृत्वा वाह्वं मन्त्रपुरस्सरम् ॥ आज्येन जुहुयात् षड्भिः पृथगाहुतिसंस्कृतैः। पीष्णमन्त्रेस्ततः पश्चाद्धत्वा विह्नं यथाविधि॥ एकवर्ण द्वियर्णे वा लोहितं इवेतमेव वा। जीवद्वत्सपयस्विन्याः पुत्रं सर्वोङ्गसुन्दरम्॥ चतस्रो वःस्रतर्यश्च ताभिः सार्द्धमलङ्कतम्। तासां कर्णे जपेद्विप्रः पति वो बलिनं शुभम्॥ ददामि तेन सहिताः क्रीडध्वं हृष्टमानसाः। ततो वामे त्रिशूलं च दक्षिणे चक्रमालिखेत्॥ अङ्कितं शुलचकाभ्यां चर्चितं कुङ्कुमादिना । पुष्पमालावृतन्नीवं सितवस्त्रेश्च लादितम् ॥ विमुञ्जद्वितिस्वाभिश्चतस्रभिवेलिनं वृषम्। देवालये गोकुले वा नदीनां सङ्गमे तथा॥ इत्युक्तं गर्गमुनिना विधानं वृषमोक्षणे ।

अत्र मातृपूजापूर्वकं मातृश्राद्धं कुर्यादित्यनेन वृद्धिश्राद्धं कर्चंध्यः मित्युक्तं भवति । श्राद्धं कृत्वा श्राद्धभोक्तृव्यतिरिक्तानामपि भोजनाः दिना प्रीणनं कृत्वा तिलोदकदानपूर्वकं पिण्डदानं कर्त्तं व्यमित्युक्तम्।

वाराहपुराणे।

आई कृत्वा तु सुश्रोणि ! तर्पणीया द्विजातयः । दस्वा तिलोदकं पिण्डं पितृपैतामदेषु च ॥

कलशे बद्रजपानन्तरं पुरुषस्ककुष्माण्डमन्त्रजपोऽप्युको विष्णु-धर्मोत्तरे ।

तत्र रुद्धं जिपत्वा तु स्थापयेद्वद्वदेवताम् । तथैव पौरुषं सूक्तं कुष्माण्डानि तथैव च ॥

सौरपुराणे । कद्रमावाद्य कलशे गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । सम्पूष्य संस्पृशन् कुम्मं कद्राध्यायं जपेत् ततः॥ जपेख पौरुषं सुकं गायेद्रौद्रीं च संहिताम्।

रौद्री संहितोका सामविधानाख्ये ब्राह्मणे। आवो राजा तद्वेषां आज्यदौहानि देववतानि चेषा रौद्री नाम संहिततां प्रयुज्जन् रुद्रं प्रीणातीति। आवोराजेरयेकम्, तद्व इति चत्वारि, आज्यदौहानि त्रीणि, द्वन्न-तानि त्रीणि, पतान्येकाद्शसामानि रौद्री संहिता।

> सुसमिद्धं गवां मध्ये सुविस्तीर्थं हुताशनम् । पयसा अपयेदिद्वान् चर्वं पौष्णं समाहितः॥

विष्णुः।

गवां मध्ये सुसमिद्धमित्रं परिस्तीर्थ पौष्णं चहं श्रपयित्वा पूष्णा अन्वेतु त इहरतिरिति च हुत्वा वृषभमानीयायस्करमाकारयेत्। स्वयस्करोडकारः।

इहरतिरित्यादिभिः स्वाहान्तैः षड्भिभेन्त्रैराज्यहोमः । सौरपुराणे ।

ततोवृषभमानीय अग्नेष्ठत्तरतः स्थितम् । सन्यस्फिति लिखेशकां शूलं बाही तु दक्षिणे ॥ सन्यस्फिनि=वामकाटिमागे ।

कुङ्कमेनाङ्कयित्वादौ ब्राह्मणः सुस्रमाहितः । तप्तेन घातुना पश्चादयस्कारोऽङ्कयेद् वृषम् ॥ देवीपुराणे ।

तप्तेन वामतश्चकं याम्ये शुलं समालिखेत्। धातुना हेमतारेण आयसेनाथवाङ्कयेत्। हेमं=सुवर्णम्। तारं=स्त्यम्। आयसं=लोहम्। विष्युः।

एकस्मिन् पार्श्वे चक्रेणापरस्मिन् शुलेनाङ्कितं च हिरण्यवर्णा इति चतस्राभिः शक्षोदेवीरिति च स्नापयेत् ।

विष्णुधर्मीत्तरे।

बहितं स्नापयेत्पश्चात्साते तस्य तथा पठेत्। हिरण्यवर्णेति ऋचश्चतस्रो मनुजेदवर॥ आपो हिष्ठेति तिस्रक्ष राष्ट्रोदेवीति चाप्यथ। पारस्वरः।

अथात्र मूलान्कलशानशे स्नग्दामभूषितात् । सरताँश्च सवस्तांश्च चृतपरलवशोभितात् ॥ स्थापियत्वा चतुर्मिस्तु संस्नाप्यो वृषमः पुरः । चतुर्मिवेत्सिकाः स्नाप्यास्ततः सर्वात् विभूषयेत् ॥ ऋचः समुद्रुज्येष्ठाद्याः कीर्चयेदभिषेचने ।

देवीपुराणे। चतस्रो वरिसका भद्रा हे चासम्भवतोऽपि वा। वत्सः सर्वाङ्गसम्पूर्णः कन्यका विस्का भवेत्॥ अळङ्कात्य यथाशोभमुत्सर्गङ्कारयेग्मुने। विवाहस्त्वेकवत्सर्या नीलेन भवते सदा॥ एक्वत्सर्(=एकवर्षवयस्का।

ाया । अष्टाभिर्घेनुभिर्युकश्चतुर्भिरथवा क्रमात् । त्रिहायनीभिर्धन्याभिः सुरूपाभिश्च शोभिभिः॥

त्रिहायन्यः=त्रिवर्षाः । सर्वोपकरणोपेतः स सर्वस्य वरो महान् । उश्सृष्टव्यो विधानेन अपिस्मृतिनिदर्शनात् ॥

भादित्यपुराणे । विसुज्य चाष्यगुर्विण्यो देया गावो वृषस्य च । अष्टो वाथ चतस्रो वा यथालाभमथापि वा ॥

विष्णुधर्मीतरे। वत्सतयंश्चतस्रश्चतं वृषं च नराधिप। अलं कुर्यात्तरः पश्चाद्धन्धमारुयेश्च राक्तितः॥ किङ्किणीभिश्च रम्याभिस्तथाचीनांशुकैः शुमैः।

वारस्करः । अथालङ्कृत्य तान् सर्वात् रुद्राध्यायं समाहितः । आवयेत्पोरुषं सुक्तं तथाप्रतिरथानि च ॥ आशुः शिशान इत्यादि द्वादश्चीपप्रतिरथम् ।

विष्णुः।
स्नाताळङ्कृतं स्नाताभिश्चतृस्तभिवेत्सतरीभिः सार्धमानीय रुद्दान्पुरु-षस्कं क्रुष्माण्डीश्च जपेत्। पितावत्स्तितं च मन्त्रं वृषभस्य दक्षिणे कर्णे। पितावत्स्तिति मन्त्रोऽधर्ववेदे प्रसिद्धः।

विष्णुधर्मोत्तरे ।
ततोऽङ्किते जपेन्मन्त्रभिमं प्रयतमानसः ।
वृषो हि भगवान् धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः ।
वृणोमि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सर्वतः ॥
पारस्कर इमं नमन्त्रमिधायाह—
हति प्रार्थ्यं वृषेन्द्रं तं गृहीतकुसुमाञ्जलिः ।
त्रिःप्रदक्षिणमावृत्य नमस्कुर्योद्यथाविधि ॥

प्रत्यङ्मुखानां तु गवामतावान्विधिरिष्यते । अधेशान्याभिमुखतः कुर्याद्वावो वृषं तथा॥

गोंवो वृषस्योभयतो वृषं मध्ये निवेश्य च । सर्वेषां कण्डवस्त्राणि इलेषयेनु परस्परम् ॥ अयं हि वो मया दत्तः सर्वासा पतिष्ठत्तमः। तुभ्यं चैता मया दत्ताः पत्न्यः खर्वा मनोरमाः॥ संयोज्येति वृषं गोभिः (१) पितृभयहतं निवेद्येत्। <mark>सन्येन पाणिना पुच्छं समालन्म्य वृषस्य तु ॥</mark> दक्षिणेनाप आदाय सतिलाः सकुशास्तथा। ततो गोत्रं समुच्चार्यामुकस्मा इति ब्रुवन् ॥ वृष एष मयादत्तस्तं तारयतु सर्वदा। सहम सतिलं भूमावित्युच्चार्य विनिश्चिपेत्॥

अनेकप्रमीतोहेशेन तु वृषोरसर्गे मन्त्र एको-वाराहपुराणे ।

नरा ये चाऋ तिष्ठन्ति पतिताः पितृबान्धवाः । तेषां भवत्वयं त्राता नीलो मुक्तो यथाविधि॥ गृहीत्वीद्रम्बरं पात्रं कत्वा कष्णतिलोदकम्। करेण पुच्छमादाय पितृणामुतस्त्रजेद् बृषम् ॥ औदुम्बरं=ताम्रमयम् । स्त्रीषु विशेषः ।

सङ्गहे।

पतिपुत्रवती नारी भर्तुरये मृता यदि । वृषोत्सर्गे न कुर्वीत गां दद्याच्च पयस्विनीम् ॥ अत्र च पतिपुत्रयोः साहित्यं विवक्षितम् । यतिपुत्रवत्या यापे वृषो त्सर्गो अवत्येवेत्यापस्तरवीयाः । इति वृषीत्सर्गविधिः ।

अथ षोडशश्राद्धानि ।

बद्धपुराणे।

नृणां तु स्वक्तदेहानां आद्धाः षोडशसंख्यया । चतर्थे पञ्चमे चैव नवमैकाद्शे तथा॥ तथा द्वादशिमांसैः श्राद्धा द्वादशसंख्यया। कर्त्तस्याः शुचिमिस्तेषां तत्र विप्रांस्तु मोजयेत्॥

भविष्यतपुराणे।

अस्थिसञ्जयने श्राद्धं त्रिपक्षे मासिकानि च। रिक्तयोश्च तथा तिथ्योः प्रेतश्चाद्धानि पोड्या।

<sup>(</sup>१) ताभिरिति गौदीयश्राद्धनिवन्धे पाठः ।

रिक्तयोहितथ्योरेकतिथ्या न्यूने षष्ठे द्वादशे च मासे।
अन्दीगपरिशिष्ठे।

द्वाइश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा।
स्विण्डीकरणं चैव इत्येत्व्छाद्धवोडश ॥
आद्यम्=एकादशाहिकम् । षाण्मासिके=ऊनषाण्मासिके। एकं पूर्वेषट्कान्तर्गतषष्ठमासे। अपरमुत्तरषट्कान्तर्गतषष्ठमासे। कियत्तिथिन्यू
नयोः षष्ठमासयोस्ते इत्यपेक्षायामुकं तत्रैह्य—

एकाहेन तु वण्मासा यदा स्युरिप वा त्रिभिः। स्यूना संवश्तरक्षेत्र स्वातां वाण्मासिके तदा॥

पते च वाणमाधिक एकाहन्यूनतापक्षे मृतातिथिखहितत्रिशाचि । ध्यारमक्रवष्ठमासद्वादशमास्रान्त्यदिनयोः कार्ये ।

षाणभासिकाञ्चिक आहे स्यातां पूर्वशुरेव ते। मासिकानि स्वकीये तु दिवसे द्वाइशेडीपे च॥

इति हेमादिमाधवाद्युदाहतपैठीनसिवचनात् । पूर्वोदाहतछन्दोगपरि-शिष्टवचनद्वयम्—हेमाद्रौजात्कण्यंवचनत्वेन पठितम् । कालादर्श-मदनरत्नादिषु जात्कण्यंवचनमेवं पठितम् ।

द्वादश प्रतिमास्यान्याद्यवाण्मासिके तथा। त्रेपक्षिकाव्दिके चेति आद्धान्येतानि वोडश ॥ इति ।

यत्राद्यचाणमासिकाव्दिकशब्दा ऊनमासिकोनचाणमासिकोनाव्दिकः
पराः । द्वादशानामपि मासिकानां पृथग्महणादिति व्याख्यातं च ।
द्वादशमासिकानि च मृततिथिसहितिभिश्चातिथ्यात्मकमासाधमृतितः
थावेव कर्त्तव्यानि । 'मृताहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम" इतिः
वचनात् । अत प्रवाद्यमेकादशेऽहनीत्यनेनाद्यनवश्चाद्धस्कर्त्तव्यत्वेनः
प्राप्तं प्रथममासिकमेकादश उत्कृष्यते। एवं च प्रथममासिकोनमासिक
द्वितीयमासिकमेषादश उत्कृष्यते। एवं च प्रथममासिकोनमासिक
द्वितीयमासिकनेपिक्षकतृतीयमासिकचतुर्थपञ्चचाणमासिकोनषाणमासिः
कसप्तमाष्ट्रमनवमदशमेकादशद्वादश्चरामासिकोनाविद्दकानि चोडश्चाद्धाः
निक्रमण द्यादिति हेमाद्रयदाहतस्त्ववोधितः श्चाद्धकमोऽप्युपपद्यते ।
इति चोडशश्चाति ।

पकादशाहादारभ्य सम्बत्सरपर्यन्तं प्रतिदिनं प्रेतायोदकुम्भो दातब्यः।

पद्मपुराणे ।

उदकुम्मश्च दातव्यो भक्ष्यभोज्यसमन्वितः।

यावद्वर्षे नरश्रेष्ठ सतिलोदकपूर्वकम् ॥ स्मृतिसम्बयेऽपि ।

पकादशाहात्प्रभृति घटस्तोयान्नसंयुतः । दिने दिने प्रदात्तव्यो यावत्संवत्सरं सुतैः ॥

लौगाक्षिः ।

यस्य सम्बरसराद्वीक् सपिण्डीकरणं भवेत्। मासिकं चोदकुम्मं च देयं तस्यापि व्यसरम्।

इत्युदकुम्भश्रादम् । अत्र मालिके उदकुम्भश्राद्धे च विशेषः समय-प्रकाशेद्रप्रक्यः ।

अथ खपिण्डीकरणम्।

तब्ब तस्बद्धपं केचिदेवमाहुः॥

वेतार्घोदकस्य पित्राद्यर्घपात्रेषु प्रेतिपण्डस्य च पित्रादिपिण्डेषु त्रिधा विभन्न्य संयोजनं स्विपृज्डीकरणं, न तु पार्वणकोहिष्टश्राद्धसमुदायः।

मातुः चिपण्डीकरणं पितामद्या सहोदितमः।

तथा।

मातुः सपिण्डोकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतैः। श्वश्रादिभिः सहैवास्याः सपिण्डोकरणं स्मृतम्॥

तथा।

अपुत्रायां मृतायां तु पितः कुर्यात् सपिण्डताम् । इवश्रादिभिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत् ॥ इत्यादिस्मृतिषु संयोजन एव तच्छन्दप्रयोगात् ।

स्त्रियश्च व्यभिचारिण्य आह्रदर्णाततास्तथा । न तेषां स्नानसंस्कारो न श्राद्धं न स्विण्डनम् ॥

इति श्राद्धाद्भेदेन सिपण्डननिषेधाच्च। पापकर्मिणो न संस्रोरन् स्त्रियश्चातिचारिणोरिति गौतमेन संसर्गस्यैव निषेधोक्तेश्च।

> गन्धोदकतिलेर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् ॥ ये समाना इति द्वाभ्यां होषं पूर्ववदाचरेत् । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्टं स्त्रिया अपि ॥

इति प्रसेचने स्विपिण्डीकरणपदशक्तिग्राहकयाञ्चवन्त्रयस्मृतेश्च । शाद्धद्वयमुपकम्य "कुर्वीत सह पिण्डताम्"इति श्वाद्धद्ववाद्भदेन स्विपिः ण्डीकरणनिर्देशाच्च ।

गन्धोद्कतिळैर्युक्तं कुर्यात् पात्रचतुष्टयम् । अर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्॥ ये समाना इति द्वाभ्यामेतज्ञ्जेयं सपिण्डनम्। इति स्पष्टोक्तिप्राहकभविष्यत्पुराणाच्च। किं च।

कृते सिपण्डीकरणे नरः संवत्सरात्परम्। प्रेतदेहं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते॥

इति विष्णुवाक्यात्संयोजनकपस्य सपिण्डीकरणस्य प्रधानत्वाक गतेः संयोजनं विनैव समाप्त श्राद्धप्रयोगे पश्चात्संयोजनलोपे स्मृते-

प्रधानस्याकियायां तु साङ्गं तत् क्रियते पुनः।

इति वचनात्साङ्गाऽऽवृत्तिरुपपद्यते । श्राद्धप्राधान्ये तु प्रधानसिद्ध-नीवृत्तिः स्यादिस्यते च सा शिष्टैः, तस्मात्संयोजनसेव प्रधानं श्राद्धद्वयं त्वङ्गभूतम्, सपिण्डीकरणसुपकस्य-

स्विपडीकरणे श्रासं दैवपूर्व विधीयते। विद्नावाहयेत्तत्र पुनः प्रेतं न निर्दिशेत्॥ इति कुर्मपुराणाद्वाक्यप्रकरणाभ्यामङ्गत्वावगतः। यनु-मारस्ये।

स्विपण्डीकरणं श्राद्धमिति सामानाधिकरण्यं , तत्पूर्वोक्तयुक्तयाः तयोभेदान्ज्ञचन्यम् , श्राद्धशन्दे लक्षणाश्रयणेन व्याख्येयमिति न कश्चि-द्विरोध इति ।

वस्तुतस्तु-

सिपण्डीकरणं श्राद्धं तत्रापि विधिरुच्यते। प्रेतोद्देशेन कर्चच्यं श्राद्धं तत्र समाहितैः॥ तज्ञापि देवरहितमेकार्धेकपवित्रकम्। नैवाग्नीकरणं तत्र तच्चावाहनवर्जितम्॥ अपसन्यं च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान्। पितृत्रयार्थमपि च भोजयेश्च तथापरान्॥

इति श्राद्धक्षं स्विण्डिकरणमिधाय-विशेषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमोसिक्तयाधिकः॥ तं कथ्यमानमैकाप्रचाद् गदतो मे निशामय। तिलगन्धोदकैर्युक्तं तत्र पात्रचतुष्ट्यम्॥ कुर्यात्पितॄणां त्रितयमेकं प्रेतस्य पुत्रकः। पात्रत्रये प्रेतपात्रमद्यार्थं च प्रसेचयेत्॥ ये समाना इति जपन् पूर्ववच्छेपमाचरेत्।

इत्यादिना प्रतिमासिकियाङ्गविशेषावेत संयोजनस्याभिधानादङ्गः स्वावगतेः। स्त्रीणामप्येवमेवतदेकोहिष्मुदाहतम्। स्विपडीकरणं तासां पुत्राभावे न विद्यते॥

इत्युत्तरवाक्ये "पतस्मिपण्डीकरणमेकोहिष्टं स्त्रिया अपी"ति याज्ञ-<mark>षर्कयवाक्यस्य मिताक्षरापरार्कयोः श्राद्धप्राधान्यपरतया व्याख्यानाच्च</mark> पार्वणमेकोदिष्टं च सपिण्डीकरणमुदाहृतमिति श्राद्धस्यैव सपिण्डी: करणत्वेनोपसंहाराच्छाद्धमेव प्रधानं संयोजनं त्वङ्गमिति युक्तम् । किं च-

सपिण्डोकरणं चाब्दे सम्पूर्णेऽभ्युद्येऽपि वा। बादशाहे तु केषाञ्चिन्मतं चैकादशे तथा॥ पुर्वे हत्वा नवं प्रेतं उत्तरांश्च पितामहान्।

नवं प्रेतं पूर्वं कृत्वैकोहिएकपेणेष्ट्रा, पितामहानिति बहुवचनं प्रभृ त्यर्थे वितामहप्रभृतीन्कत्वा पार्वणक्रपेणेष्ट्रेत्यर्थः।

<mark>चतुभिः पितृभिर्युक्तं पार्वणं तु विधीयते ।</mark> संयोजनोत्तरं चतुर्णामपि पितृत्वाच्चतुर्भिः पितृभिरिस्युक्तम्। न तु प्रेतस्यापि पितृत्वमनेकस्मृत्यादिविरोधात् ।

चत्वारि चार्ध्यपात्राणि चार्चयेत्पूर्ववच्छुचिः। प्रेतपात्रं पितॄणां तु पात्रेषु निनयेद् बुधः। मधुब्धाता तृचं जप्त्वा सङ्गच्छध्वमिति तृचम्। ये समाना इति द्वाभ्यां कोचिदिच्छन्ति सुरयः। <mark>एवं पिण्डेषु कर्त्तद्यं परमं</mark> तु विसर्जनम् ॥

इति चतुर्विद्यतिमतेऽर्घपात्राचेनश्राद्धविसर्जनद्भपाभ्यामङ्गाभ्यां सः र्वं शादवान्तरप्रकरणात्संयोजनस्याङ्गत्वम् । किं च — समाप्तेऽच्दे पशुश्रादं विधिवत्प्रतिपादयेत् ।

चतुरो निर्वपेश्पिडान् प्रथमं तेषु सन्धयेत्॥

इत्यत्र न श्राद्धशब्दो लाक्षणिकः, प्रमाणाभावात् । प्रशोरनन्वयाः <mark>पत्तेश्च । एवं च "सपिण्डीकरणं श्राद्ध"मित्यादावपि तत्प्रक्यन्यायेना-</mark> शिहोत्राद्यसिधानवन्नामत्वोपप्तो किमर्थ लक्षणाश्रयणम् । कि च सं वत्सरान्ते प्रेताय तिरपत्रे तिरपतामहाय तत्प्रपितामहाय च ब्राह्मणान् दैवपूर्वात् भोजयेदिति श्राद्धयं प्रकृत्यात्राष्ट्रीकरणमावाहनं पाद्यं कुर्यात्संस्जतु त्वा पृथिवी समानीव इति प्रेतपात्रं पात्रत्रये योजयेत्। उद्धिष्ठ एसिक्षी पिण्डं चतुष्टयं कुर्यात् । देवपूर्वान् ब्राह्मणानाचान्तान् दत्तदक्षिणान सुब्रज्य विसर्जयेत्। ततः प्रेतिपण्डमर्घपात्रोद कवित्पत्रिष ण्डे निद्ध्यादिति विष्णुवचनेऽत्रेति सप्तमीश्रुत्या 'बन कर्मणेत्सेत् तत्र जयान् जुहुयातं ' इतिवत्संयोजनस्य विनियोगात्स्पष्टं श्राद्धस्य प्राधाः

न्यम् । उक्तं च श्राद्धप्रकाशकता स्विण्डीकरणस्यकोदिष्टपार्वणोभय-धर्मश्राहित्वादिति बदता शुळपाणिनापि स्विण्डिनस्य पार्वणविधाना-तिदेशोनापराद्धप्राप्तेरिति । स्मार्चेनापि "सहिपण्डिकयायाम्" इति म-जुवचनस्य प्रेतिपण्डेन सह पिण्डस्यिकया मिश्रीकरणं यत्रेति समा-ख्यां प्रदर्शयता हेमादिणापि यत्रैकस्मा एव दीयते तदेकोदिष्टं त्रिभ्यो यत्र दीयते तत्पार्वणं यत्र युगपदेकोदिष्टपार्वणे स्यातां तत्सिपण्डीकर-णामितीति । किं च सम्बन्सरमधिकत्य—

संपिण्डीकरणं तस्मिन् काळे राजेन्द्र ! तच्छुणु । एकोदिष्टविधानेन कार्ये तदपि पार्थिव ! ॥

इति विष्णुपुराण एकोहिएधर्मातिदेशोऽप्येवं सङ्ग्छते। किं च पुनःस्विषिण्डीकरणे "अर्घसंयोजनं नेव पिण्ड संयोजनं तथा" इति संयोग् जननिषेधोऽङ्गत्व एव घटते, प्राधान्ये तु त्रव्होपात्सिपिण्डीकरण-विधिरुपरुध्येत । संयोजनहोपे पुनः प्रयोगस्तु विशिषाद्वत्थसमिह्रोपे आधानस्य वचनादाचाराद्वा न विरुद्धः। एवं च तत्र तत्र संयोजने स्विण्डीकरणश्र्दो हाक्षणिको व्याख्येयः। अन्ये तु—

समाप्तेऽब्दे पशुश्राद्धं विधिवत्प्रतिपाद्येत् । चतुरो निर्वपेत्पिण्डान्प्रथमं तेषु सन्धयेत् ॥ वपां पशुवसां चैव ह्यवदानानि यानि च । द्वत्वा तानि विधानेन शेषान् पिण्डान् समापयेत् ।

इत्युभयं प्रस्तुत्य— ततः प्रभृति वे प्रतः पितृसामान्यमाप्नुयात् । विन्दते पितृलोकं च—

<mark>इत्युत्तरवाक्येन फलसम्बन्धकरणादुभयं प्रधानमित्याहुः।</mark>

नचैवं पिण्डनिर्वापादेरपि प्रस्तुतत्वात्प्राधान्यं स्यादिति वाच्यम् ।
पिण्डार्थद्रव्यनिर्वापस्यातिदेशादेवाङ्गत्वात्सीर्यं चरौ निर्वापवत् । यदि
तु निर्वपतिस्यागार्थस्तदेष्ठमेव तत् । नापि पशुवस्नाद्दोमस्य प्राधाः
न्यापत्तिः । तस्याग्नीकरणकपत्वे क्रुतमेवाङ्गत्वमतिदेशात् । स्वतः
न्त्रत्वेऽपि उपयोक्ष्यमाणश्राद्धीयद्रव्यसंस्कारकत्वेनाङ्गत्वमेव चतुरवत्तः
होमवत् । अस्मिन्पक्षे पुनः सपिण्डीकरणे प्रधानस्यापि संयोजनस्य
लोपो वचनादसोमयाजिनं प्रति सान्नाय्यालोपवत् । तस्मादुभयं प्रधानमिति । पतच्च वोडशश्राद्धानि कृत्वा कुर्यात् । "श्राद्धानि वोडशाः
पाद्य विदर्धात सपिण्डन"मिति लोगाक्षिवचनात् ।

श्राद्धानि पोडशाद्धा नैव कुर्यात् स्विण्डनम्। तद्धानौ तु कृते प्रेतः पितृत्वं न प्रपद्यते॥ इति द्विष्ठेन षोडग्रश्राद्धान्यकृत्वा स्विष्डिकरणानुष्ठाने दोषोक्तेः श्च । हानिकरणं कृते स्विष्डिकरण इति शेषः । स्वौगाक्षित्रवर्गे षोडः श्राद्धस्विष्डिकरणयोः कास्रार्थः सम्बन्धो "दर्शपूर्णमास्वाभ्यामिष्ठा सोमेन यजेत" इतिवत् । नतुवाजपेयगृहस्पतिस्वयोरिवाङ्गाङ्किमात्रः ।

पकादशादिभिः श्राह्ममृतस्याप्यायनं भवेत् । सम्यक् संवत्सरे पूर्णे पितृणां स्थानमृटछति ॥ ततः प्रभृति वै प्रतः पितृसामान्यमाप्तुयात् । विन्दते पितृलोकं च—

इति देवलहारीतवचनाभ्यां पाराध्यविष्णमाञ्ज्ञितिपाराध्येयोश्च सम्बन्धस्य कालार्थत्वात् । आप्यायनं=प्रेतत्वानेवृत्तिः, संवत्सरे पूर्णे इत्यत्र कृतेन सपिण्डीकरणेनेति दोषः। प्रतानि च ''श्राद्धानि पोड शापा-य'' इत्यादीनि वचनानि सम्वत्सरकालादन्यत्र सपिण्डीकरणे पोड श-श्राद्धापकषार्थानि । संवत्सरान्ते सपिण्डीकरणपश्चे अर्थादेव तदान -न्तर्यसिद्धेर्वचनानर्थक्यात् । अपश्चष्टान्यपि च सापिण्डीकरणोत्तरमव-शिष्टानि यथाकालं पुनः कार्याणि ।

अर्थोक् संवत्सराद्यत्र सिपण्डीकरणं कृतम् । षोड्यानां द्विरावृत्तिं कुर्यादित्याह् गौतमः ॥ इति गाल्योक्तेः । अत्र षोड्योकाविप प्राप्तकालानामेत्र पुनरनुष्ठानम् । तथा च—

कार्ष्णाजिनिः।

अर्वोगब्दायत्र यत्र स्विपडीकरणं कृतमः । तद्रुष्वं मासिकानां स्वाद्यथा कालमनुष्ठितिः ॥ इति । अथवा त्रैपक्षिकोनमासिकप्राप्त्यर्थे बोडग्राह्मणम् । तद्रुषं मासि कानां स्यादित्यत्र मासिकप्रहणेन त्रैपक्षिकादेः प्राप्त्यभावात् । चिद्धिनिमित्तं तु पुनः क्रियमाणान्यपि अपकर्षव्यानि ।

स्विपडीकरणादवीक अपक्रष्य कृतान्य पि । पुनर्ष्यपक्रष्यन्ते वृद्ध्युत्तरानिषेधनात् ॥

इति स्मृतेः। अपकृष्यन्त इति वर्तमानापदेशेऽप्यप्राप्तार्थत्वाद्विशि

निर्वर्श्य वृद्धितत्त्रन्तु मालिकानि न तन्त्रयेत्। अयातयाममरणं न भवेत्पुनरस्य तु॥

हति कात्यायनेनोक्तम् । अत्र वृध्युत्तरं मालिकावृत्तौ प्राप्तिपितृभाः चोऽपि प्रेतः पुनर्मृतः स्यात् । तस्मान्न तन्त्रयेदिति निषेधाद् वृद्धिनिमित्ते सिपिण्डनापकर्षेऽप्येतानि न पुनः कार्याणीति गम्यते । एतस्र सिपिण्डी करणं प्रेतस्य पित्रादिषु त्रिषु जीवत्सु न कर्नव्यम् । पितृत्वप्राप्त्यमा बेनाफलत्वात् । तथा च—

सुमन्तुः ।

त्रयाणामापि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमञ्जते भेत इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ इति ।

त्रिषु च जीवरसु नैतरसंभवतीत्यर्थः । त्रयाणां प्रेतिपण्डा-त्पृष्टेषामिति शेषः । एवं च प्रेतस्य पितृपितामहानामन्यतरस्मिनसृते यो जीवति तमतिकम्य ततुत्तरेभ्यः निभ्यो दद्यादिति समुदायार्थः । तथा च—

ब्रह्मपुराणे ।

मृते पितरि यश्याथ विद्यते तु पितामहः। तेन देयास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वकाः॥ इति।

वेतस्य पितारि जीवित पितामहे मृते प्रिपतामहे च जीवित कर्चा वेतिषण्डं प्रेतिपितरं परित्यज्य पितामहिषण्डे प्रेतप्रियामहं परित्यज्य तत्पूर्व जयोः पिण्डयोः संयोजयेदित्याद्युदाहरणम् । तथा च—

ब्रह्मपुराणे ।

न देयो जीवते पिण्डः स च यस्मान्मृतो भवेत्। पिण्डस्तु जीवतो हस्ते शिरच्छेद्समो भवेत्॥ इति। सपिण्डनं च प्रेतपित्रादिभिरसंस्कृतेरपि सह कर्त्तव्यम्। न त तेषामपि सपिण्डनं कृत्वा तैः सह कर्त्तव्यं, न वा तत्स्वपिण्डनं

यावरप्रतसिण्डनमुरकष्ट्यम् तथा च—

कारयायनः ।

असंस्कृती न संस्कार्यी पूर्वी पौत्रप्रपौत्रकैः। पितरं तत्र संस्कुर्यादिति कात्यायनोऽज्ञवीत्॥

अत्र प्वेत्रहणं सिषण्डनानुयोगिपरं पौत्रादित्रहणं कर्तृपरं पितृ
त्रहणं प्रेतपरं द्विवचनभिवविक्षितमिति । असंस्कृतौ=दाहसपिण्डनादिः
संस्कारराहितौ । संस्कुर्यात्=सिषण्डयेत् , वचनादिति भावः। एवं
छते दर्शश्राद्धमिष असंस्कृताभ्यामिष कर्त्तव्यं 'पितुः सिषण्डनं कृत्वा
कुर्यानमासानुमासिकम्'दित सामान्यतः कात्यायनोक्तः। स्त्रीसिषण्डने
तु शक्कः।

मातुः स्विण्डीकरणं कथं कार्यं भवेत्सुतैः। पितामह्यादिभिः सार्धं सपिण्डीकरणं स्मृतम्॥ इति। मृतपितृकस्य विशेषमाह— यमः।

> जीवत्पिता पितामद्या मातुः कुर्यास्सपिण्डनम् । प्रमीतपितृकः पित्रा पितामद्याथवा सुतः ॥ इति । पित्रा=पितृवर्गेण । पितामद्या=तद्वर्गेणेत्यर्थः। यन्तु— सृते पितरि मातुर्ने पुत्रैः कार्या सपिण्डता । पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत् ॥

इति शातातपवचनं तद्यदि समुळं तदा मातृपितृसपिण्डीकरणासमः थैविषयं सहगमनविषयं वा द्रष्टव्यम् । अपुत्रायास्तु पतिकर्तृकं स्विपि ण्डनं रवर्त्रादिभिरेच ।

अपुत्रायां सृतायां तु पतिः कुर्यात्सिपण्डनम् । इवश्वादिभिः सहैवास्याः सिपण्डीकरणं भवेता ॥ इति पैठीनसिवचनात् । एवकारो भिन्नक्रमः । श्वश्वादिभिरेवेत्यर्थः । यत्तु—

स्विप्डिकरणं स्त्रीणां पुत्राभावे न विद्यते । इति तत्पत्यभावस्विते पुत्राभावे वेदितव्यम् । अपुत्रायां मृतायां तिविति पूर्वोदाहृतवचनात् । अन्वारोहणे तु भत्रैव स्विण्डनम् ।

मृता यानुगता नाथं ला तेन सहिपण्डताम् । अर्हति स्वर्गवासोऽपि यावदाभृतसम्प्रवम् ॥

तथा—

पत्या चैकेन कर्त्तव्यं सिपण्डीकरणं स्त्रियाः। सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिव्रतैः॥

इति शातातपयमोकिश्याम् । एकेनेति पितामह्यादिपक्षनिवृत्यर्थम् । प्रया=पितवर्गेण। सिपिडनस्य पार्वणोपजीव्यत्यात्। इति केचित्। मन्त्रा यदेतद्वद्यं तवेत्याद्यः। आहुतयो=विवाहहोमाः । मतानि=ब्रह्मचर्यादीः नि।स्मृत्यर्थसारे तु-पत्यैव सह न तु पतिवर्गेणेत्युक्तम् । युकं चैतत्।

पुरुषस्यार्द्धदेहं तु भार्यी चेदेषु गीयते । अर्थाङ्गमात्मनी द्यव यज्जायेति ह वै नृप ॥ तस्मात्पत्या सहैवास्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम् ।

इतिभविष्यपुराणे हेतुनिर्देशात्। अत्र स्मृत्यर्थसारे विशेषः। अन्वा-रोहणेकदिनमरणे स्त्रियाः पृथक् सपिण्डनं न कार्यं पत्युः कृते स्त्रियाश्च कृतं भवति। दिनान्तरमृते पुत्रः स्वपितृपितामहपिण्डमध्ये कुशानन्तः र्थाय पित्रैकेन मातुः सापिण्ड्यं कुर्योत्सर्वत्र भर्ता पत्न्याः सापिण्ड्यमे केनेव स्वशुरेण निषिद्धिमिति । पुत्रिकासुतेन तु पुत्रिकासापिण्डनं पुत्रि-कापित्रादिभिः सह कार्यम् । तथाच— वैधायनः ।

आदिशेत्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहम् ॥ इति । पत्तृद् यद्यपि पार्वणविषयं तथाप्यर्थापत्या सपिण्डनमध्येवं कल्पयः ति । अन्यथैवंक्रमकपार्वणानुपपत्तेः । यन्त्रानावचनं-

वितुःपितामहे यद्वत्पूर्णे संवत्सरे सुतैः। मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्या सपि॰डता॥ इति।

तद्वेतत्परम् । बौधायनैकवाक्यतायामेकश्रुतिकव्यनालाधवाद् । मातामदे=तद्वर्गे । आसुरगान्धर्वराक्षसपैशाचिववाहोढासुतो मार् तामह्यादिभिभीतामह्यां जीधन्त्यां मातुः पितामह्यादिभिक्तक्यामपि जीवन्त्यां मातुःप्रिपतामह्यादिभिभीतामहादिभिन्नी सपिण्डी कुर्यात् । तथाच—

तन्मात्रा तित्पतामह्या तच्छूद्वा वा सपिण्डनम्। आसुरादिविवादेषु विन्नानां योषितां स्मृतम् ॥ ६ति ।

तम्मात्रा=तस्या मातुर्मात्रा । मातुः पितामद्या । तृतीयस्तव्छव्दः पितामहीपरः पितामहाश्च स्वद्या मातुः प्रपितामहोत्यर्थः । "पितुः पितामहे तद्वत्" इति समन्तुवचनान्मातामहेन वा कुर्यात्पुत्रिकायामि वात्रापि प्रवृत्तेः । अत्रासुरादीति विशेषोपादानादन्ये पक्षा ब्राह्मादिवि वाहोढासुतिवषया विश्वयाः । मातृस्विपण्डने मातामह्यादी जीवति पितृस्विपण्डनन्यायातिदेशो— वद्यपुराणे ।

मातर्थंथ मृतायां तु विद्यते च पितामही।
प्रितामहीतः सर्वस्तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः॥ इति।
अयं विधिः=जीवदितिक्रमेण परैः सह सपिण्डनामिति।
पवं येन केनापि मातुः सापिण्ड्ये वृद्धप्रकादिश्रासेषु पितामह्याः
विभिरेव सह पार्वणं कार्यमित्युक्तं मदनपारिजाते। पठिन्त च वचनम्-

नान्दीमुखेऽष्टकाश्राद्धे गयायां च मृतेऽह्नि। पितामह्यादिभिः सार्धे मातुः श्राद्धं समाचरेत्॥

इति शातातपनाम्ना । केचित्तु-ब्युत्कमेण मृते सपिण्डनमेव नेच्छः ।न्ति । ''ब्युत्कमेण प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता" इति वचनादिति । अपरे तु मातृपितृभर्तृभिन्नस्य न कार्यम । मात्रादीनां तु कार्यमेव ।

## वीरमित्रोदयशुद्धिपकाशे-

ब्युःक्रमेण मृतानां च स्विण्डोकृतिरिष्यते। यदि माता यदि पिता भर्ता नैष विधिः स्मृतः॥ इति माध्ये स्कान्दोकेरित्याहुः। युक्तं चतत्। स्वे पितरि यस्थाध विद्यते च पितामहः। मातर्थध मृतायां तु विद्यते च पितामही॥ इत्यादिनसपुराण तथैवाभिधानात्। स्विण्डोकरणविधिरुकःः— क्रमेपुराणे।

स्विण्डीकरणं घोकं पूर्णं संवत्सरे पुनः । कुर्याबत्वारि पात्राणि घेतादीनां द्विजोत्तमः ॥ भेतार्थे पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः । ये समाना इति द्वाक्यापिण्डानप्येवमेव हि ।

चत्वार्युद्पात्राणि प्रयुनिक, एकं प्रताय, त्रीणि पित्यगः, तत्रेतः पात्रं पित्पात्रेष्वाचिञ्चति, ये समाना इति हाभ्यामेवंपिण्डोऽथाभि स्यति।

पष वोऽनुगतः प्रेतः पितरस्तं ददामि वः ।
चित्रमस्ति दोषाणां जायतां चिरजीविता ॥
समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहास्रति ॥
पतदर्धसंयोजनं प्रेतार्घदानानन्तरमविद्याष्टेन जलेन पितामहार्घः
दानास्पूर्वं कार्यम् । तदुक्तं—
विद्याप्रेता

चतुभ्यंश्चार्घपात्रेभ्य एकं वामेन पाणिना ॥
गृहीत्वा दक्षिणेनेव पाणिना च तिलोदकम् ।
(१)संस्ञतु त्वा पृथ्वी ये समाना इति स्मरन् ॥
भेतविष्रस्य हस्ते तु चतुर्भागं जलं क्षिपेत ।
ततः पितामहादिभ्यस्तत्तनमन्त्रेः पृथक् पृथक् ॥
ये समाना इति द्वाभ्यां तज्जलं तु समर्पयेत् ।
अव्ये तेनैव विधिना प्रेतपात्राच पूर्ववत् ॥
तेभ्यश्चार्थं निवेद्येव पश्चाच स्वयमाचरेत् ।
सस्यार्थः । एकं तिलोदकं प्रेनणात्रक्यं जलं चतुर्भागं कृत्वेकं भागं

<sup>(</sup> १ ) सम्मार्जंथित्वा पृथिबीमिति श्राद्धतत्त्वोद्धृतः पाठः ।

भेतविप्रहस्ते क्षिपेद्दयात् । ततस्तदनन्तरं पितामहादिभ्यस्त तद्दर्यपात्रं त चन्त्र-त्रैः पार्वणाद्यदानप्रसिद्धैकत्सर्गमात्रं कृत्वा ये समाना इति मः ्त्राभ्यां तद्घं प्रेतार्घं तेनैव विधिना=मुख्यचतुर्भागरूपेण । प्रेतपाः त्रात् = प्रेतपात्रेण । पूर्वविष्तामहादिक्रमेण पितामहादिपात्रेषु, समर्पयेत्= संयोजयेत् । अथवा पूर्ववदिति तेभ्यश्चार्विमत्यु चरेण सम्बध्यते । तेभ्याः पितामहादिश्यः। चकार आवृत्यर्थः। पूर्वे तत्तद्द्येपात्ररसंस्ष्टेरद्या दत्ता इदानीं पुनरिप संस्पृष्ठेजेलैरहर्ष निवेद्य दस्वा आचामेत् । विज्ञानेद्वरः स्मृत्यथं सारादयस्तु बहर्यसंयोजनानन्तरं प्रेतपात्रावशिष्ठजलेन प्रेतायाहर्य द्यादित्याहुः।मदनरत्ने तु-"ततः पितामहादिश्य"इत्यत्र पितामह।।देपा-जे दिनत्यर्थः। प्रेतपात्रं पितृपात्रेद्यासिञ्चतीत्याचनेकस्मृतिभ्यस्त सन्मन्त्रेः पितामहादिसम्बद्धरमुकगोत्रपेतावर्षममुकगोत्रपितामहार्घेण संसुज्ञाः यीत्यादिमन्त्रेयेसमाना इति द्वाभ्यां च तजलम्। अध्यम्=अध्याचित्रिष्टम्। त्रतपात्रात्=प्रेतपात्रेण । समर्पयेत्=लयोजयेत् । तेन विधिना=प्राचीनावीति त्वादिना । पूर्ववत्=मुख्यचतुर्भागक्रपेणेति ।

अन्ये तु ब्राह्मणहरते संयोजनमाहुः। तेषां मते वाक्यस्यायमर्थः। प्रेतहस्तेऽदर्यचतुर्भागदानानन्तरं पितामहाद्भियः प्रेताद्वेशेषजळं स मर्थयत् दद्यात् । अध्ये तेनैव विधिना=पार्चणाद्यदानोक्तविधिना पितामः हाबिश्यः समर्पयेदिति सानुषङ्गरु छेदः। प्रेतपात्राच पूर्ववत्तेभ्यश्चार्ध निषेद्योति च्छेदः । पूर्ववरसंस्तुजतु स्वा पृथ्वी ये समाना इति मन्त्रैरिति।

विण्डसंयोजनमपि पात्रसंयोजनानन्तरमुक्तम् ।

ब्रह्मपुराणे। अथ तेनैव विधिना दर्भमुळेऽवनेजनम्। पितुर्देश्वा तु पिण्डं तु दद्याद्भक्त्या तु पूर्ववत् ॥ पितामहादिभ्यः पिण्डान् दत्वेत्यर्थः। नत्वा विण्डमथाष्टाङ्गं ध्यात्वा तत्रस्थमीद्वरम् ॥ सुवर्णकृष्यद्भें हतु तं पिण्डं तु तता श्चिया। क्रावा पितामहादिश्या पितृश्या प्रेतमर्पयेत्॥ पितामहादिपिण्डेषु प्रेतपिण्डमंशतः संयोजयेदिस्यर्थः। सस्जतु रवा पृथ्वी बायुरिशः प्रजापतिः॥ एतं मन्त्रं जपेद्धस्चा समानीवांतमेव च। ये समाना इति बाभ्यां पितृभ्यः प्रेतमर्पयेत ॥

सुवर्तुळांस्ततस्तांस्त्रीन् पिण्डान् कत्वा प्रपृत्तयेत् ।

अर्धपुरपेस्तथाधूपैदींपमाल्या नुलेपनेः। ३१ बीव मिव

मुख्यं तु पितरं इत्वा पुनस्यन्यान् यथाक्रमम् ॥ इति । अत्र पूर्वोदाहृतवाक्येषु संयोजने प्रतादित्वमुक्तम् । कचित्तुं काठः कश्चतिरित्युपन्यस्य—

दत्वा पिण्डान् पितृभ्यस्तु पश्चात् प्रेताय पार्वतः । तं तु पिण्डं त्रिधा कत्वा आजुप्द्यीय सन्ततिम् । निदध्याञ्चिषु पिण्डेषु एष संसर्जने विधिः ॥

इत्यादौ प्रेतान्तरवमुक्तम् । तच्छाखाभेदेन व्यवस्थापनियम् । विष्णुस्तु पाद्योदकसंसर्गे कर्ष्विण्डसंयोजनं चाधिकमाह ।

संवासराग्ते प्रेताय तारिपत्रे तारिपतामहाय तारप्रितामहाय ब्राह्म णान् देवपूर्वान् भोजयेदशौकरणमावाहनं पाद्यं च कुर्यात् संस्वजतु त्वा पृथिवी समानीव इति पाद्यं पात्रत्रये योजयेत् उच्छिष्टसिधौ पि ण्डचतुष्टयं कुर्यात् । ब्राह्मणांश्च स्वाचान्तान् दक्षिणाभिश्चानुवज्य विः सर्जयेत्। ततः प्रेतिपण्डं पाद्यपात्रोदकवरिपण्डत्रये निद्ध्यात्। कर्पूत्रय-सिकिकर्षेऽप्येवम् । पाद्यार्थमुद्पात्रचतुष्टयं प्रतपाद्यार्थे पाद्यपात्रस्थमुद् कं प्रेतपाद्योदकेन प्रेताय पाद्य दत्वा तच्छेषमितरपाद्योदकेषु योजिये त्वा तैरुद्पात्रैरितरभ्यः पाद्यानि कुर्यादित्यर्थः। एवं पिण्डेषु तत्र वि द्रोषः। कर्षत्रय इति । प्रेतकोहिष्टासम्बन्धिकपूत्रयसहितानपि पिण्डान् प्रेतिपिण्डसंस्र्ष्टेषु पिण्डे खेकेकं त्रिधा कृत्वा एकेकं भागमेकेकिस्मन् संसुजेदित्यर्थः। कर्षृत्रयादि विष्णुनैवोक्तम्। एकोदिष्टविधावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत्। भुकवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणयामिष्-जितेषु वेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्षय्योदकेषु चतुरङ्गुलास्तावदन्तरास्ता वद्धः खाता वितरत्यायतास्तिसः कर्षः कुर्यात्। कर्ष्णां समीपे चा शित्रयमुपसमाधाय परिस्तीर्य तत्रैकेकस्त्रित्राहु।तित्रयं जुहुयात्। सी माय पितृमते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधानमः, यमायाः ङ्गिरसस्वते स्वधा नमः। स्थानत्रये च प्राग्वत् पिण्डानिर्वपणं 🖘 कुर्याचतो दिधि घृतमांसैः कर्षूत्रयं पूरियत्वा एतेच इति जेपत् । एव मृताहे प्रतिमासं कुर्यादिताति।

अव्वलायनपरिशिष्टे ।

न चात्र देवं योजयेत्। प्रागेव देवेऽर्घमन्त्राद्यं च दत्वा गन्धमाः रुयैः पात्रमर्चियत्वा हुतरोषं पितृभ्यः पाणिषु दद्यादिति । पित्रयपदार्थेः खह देवपादार्थानामनुसमयं न कुर्यात् किंतु देवे काण्डानुसमयः कार्यः हत्यर्थः। मातुः पिण्डोदकदानादौ गोत्रनिर्णयमाह ।

मार्कण्डेयः।

ब्राह्मादिषु विवाहेषु यात्रुहा कन्यका भवेत्। भर्तुगोत्रेण कर्त्तुब्या तस्याः विण्डोदकक्रिया॥ आसुरादिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मवित्। इति।

लौगाक्षिः।

मातामहरूय गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः। कुर्वीत पुत्रिकापुत्र पवमाह प्रजापतिः॥ इति।

प्तच पुन्निकाया एव पुत्रत्वे "अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो स-विध्यती"ति नियोगे च बोध्यम् । नच पितृकुलोत्पन्नायाः कथमन्य-गोत्रप्राप्तिरिति वाच्यम् ।

इवगोत्राद् भ्रदयते नारी विवाहात् सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः (पण्डोदकक्रियाः॥

तथा।

चतुर्थीहोममन्त्रेस्तु मांसमज्जाहिथाभिः सह । एकत्वं सा गता भर्त्तुस्तस्मात्तद्वोत्रभागिनी ॥

इति हारीतवृहस्पतिवचनाभ्यान्तत्प्राप्त्यवगतेः । प्राग्विवाहान् पितृ गोत्रमेव उत्पत्तिप्राप्तिपितृगोत्रत्वनाद्ये कारणाभावात् । पराशरः ।

अप्रतायां पिता कुर्यात् प्रतायां तु पतिस्तथा। स्वेन स्वेनैव गात्रेण संस्थितायां तिलोदकम् ॥ संस्थितायां तु भार्यायां सिपण्डीकरणान्तिकम् । पतिष्कं भजते गोत्रमुर्ध्वं तु पतिपैत्कम् ॥ पक्रमुर्तित्वमायाति सिपण्डीकरणे कृते। पत्नीपतिपितृणां तु तस्मात्तद्वीत्रभागिनी ॥

।तिलोदकम=औष्वदे हिका चुपलक्षणम् ।

आर्यायामासुरादि विवाहकर्त्तुरिति शेषः, अप्रतायामित्युपक्रमानुरो श्वात् । स्विण्डीकरणान्तिकं=तत्पर्यन्तम् । अजत इत्यत्र भार्यति शेषः ।

अति । प्रतिषेतुकम्=श्वाद्धारं तस्य प्रतिषितृत्वात्, अर्तृगोत्रामित्यर्थः। प्रवं च निन्दितविवादोढायाः भर्तृगोत्रप्राप्तिनं पाणि । ब्रह्मवादिना, किन्तु सापिण्डीकरणेनैवेत्युक्तं भवाति। इति सपिण्डी करणम्।

प्रत्याद्यं परिवर्द्धतेऽधिजनतादैन्यान्यकारापहे श्रीमद्वीरमृगेन्द्रद्दागजलधिर्यद्धक्रचन्द्रोदये। राजादेशितामित्रामिश्राविदुषस्तस्योक्तिभिनिंभिते प्रन्थेऽस्मिन् खल्लु पूर्णतां समगमत् शुद्धिप्रकाशोऽद्भुतः।

इति श्रीमत्सकलसामन्तचकच्रहामणिमराचिमञ्जरीनरिगाजित चरणकः
मलश्रीमन्महाराजाधिराजप्रतापरद्वतन् जश्रीमन्महाराजम घुकर
साहसूनुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवलयवसुन्धराः
हृदयपुण्डरीकविकासदिनकरश्रीवीरसिंहदेवोद्योजिः
तश्रीहंसपण्डितात्मजश्रीपरग्रुराममिश्रसूनुसकलः
विद्यापारावारपारीणद्यरीणजगदारिद्रद्यमः
हागजपारीन्द्रविद्वरजनजीवातुश्रीमः
निमृत्रमिश्रकृते श्रीवीरिभित्रोः
ह्याभिधानवन्धे

गुद्धिपकाशः

समाप्तः।



## अथ वीरमित्रोदयशुद्धिप्रकाशस्य

## शुद्धिपत्रम् ।

| <b>अगुद्धम्</b>                 | शुद्धम्                    | पृष्ठे     | पङ्गी       | अशुद्धम्         | शुद्धम्        | पृष्ठे पङ्गे |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| श्राभूमी नकुल:।                 | श्रीभुमीनकुलः।             | 9          | 9           | ब्रह्मदुण्डता    | ब्रह्मदण्डहता  | रत           |
| বঙ্গ                            | तव                         | 9          | 6           | त्याहु           |                | ९८ १९        |
| श्चिते                          | चित्ते                     | 95         | 99          | शास्त्रविहित     | त्याहुः        | £ 9 0        |
| बार्स 🗸                         | बाह्यं                     | ,,         | 20          | वःतस्यं          | शास्त्राविहित  | " 6          |
| देशान्तरीयनिमित्त देशान्तरीयजनन |                            |            | ह ते        | कित्स्यै         | 33 65          |              |
|                                 | मरणनिमित्त                 | "          |             | म्रियन्ते ।      | हते            | " 83         |
| <b>ग्रुद्</b> च्यर्थ            | शुद्धचर्थ                  | १२         | 30          |                  | म्रियन्ते,     | 33 56        |
| वरिजाते                         | पारजाते                    |            | 33          | भर्तृमरणे ?      | भर्तृमरणे,     | 99 99        |
| देव                             | देवे                       | <b>?</b> ३ | १७          | <b>मरणजन्मनि</b> | मरणजन्मनी      | ७३ १९        |
| <b>यिज्ञेय</b>                  | विज्ञेय                    |            | २६          | सजातीय           | सजातीया        | 25 90        |
| अन्येषा                         | ावज्ञथ<br>अन्ये <b>षां</b> | 88         | 83          | नेती             | नेति           | ८० ३४        |
| मितिः                           |                            | 50         | 4           | कुन्छ            | कुन्छ          | 40           |
|                                 | मिति                       | १८         | ३२          | विक्रेयं         | विक्रेयं,      |              |
| वनु                             | दनु                        | 58         | 99          | वाक्यात्।        | वाक्यात्       |              |
| मृतो                            | मृंते                      | 58         | 29          | वाल              | बाल            | १०६ ३०       |
| रेकारात्रस्थ                    | रेकरात्रस्य                | 36         | 96          | अभोक्ष्यात्वाना  |                | 806 6        |
| स्त्वेत्यादि                    | स्त्वित्यादि               | "          | 99          | संसर्गिण         | अभोज्यानान     |              |
| भात्रादि                        | भात्रादिगृहे               | 26         | 9           | निणिकं           | संसगिणा        | 808 6        |
| समपदा                           | समपदी                      | 26         | 8           |                  | निर्णिक        | 288 88       |
| प्रतिलोभ                        | प्रतिलोम                   | 28         | 28          | शङ्कांस्पदं      | शङ्कास्पदं     | 888 88       |
| पितृस्वसु                       | वितृष्वसु                  | 38         | 3           | हत्य             | हच्य           | १११ २९       |
| पितृस्वस्                       | <b>पितृष्वसु</b>           | 39         | The Land of | निर्लेप          | निर्लेषं       | 888 88       |
| दिकं                            | दिक                        |            | 3           | न्तेवम्          | न्नेवम्        | 888 88       |
| सोदस्य                          | सोदरस्य                    | 30         | 56          | रुप्य            | <b>स्ट</b> च्य | ११७ २६       |
| चतुस्त्यक                       |                            | 38         | 5           | तावधात           | तावघात         | ११८ २६       |
| रणाज्योतींवि                    | चतुस्त्रयेक                | 80         | 38          | क्षौमदुकूलानां,  | क्षीमदुकुछानां |              |
|                                 | रणज्योतींषि                | 88         | 3           | श्रीनानां,       | श्रीनानां      | ११८ ३२       |
| <b>भार्</b> ककम्                | मातृकम्                    | 98         | १६          | गोमत्र           | श्रीगाना       | ११८ ३३       |
| sष्टात्पर                       | <b>ऽ</b> ड्यात्पर          | 90         |             |                  | गोमूत्र        | 99 999       |
| भेदात्त्रिकहोऽवि                | मेदान्निकटो <b>ऽ</b> वि    |            | ٠ <b>६</b>  | <b>कुतुपानां</b> | कुतपानां       | 96 989       |
| ध्याघाद्यः                      | SHELLE DO                  | 48         | 38          | मलवत्त्रे        | मलवन्त्रे      | १२० १२       |
| चीन जान                         | व्याघाद्यः                 | 93         | 53          | कुसुम्म          | कुसुम्भ        | १२० २६       |
| दंद्रिव्यश्च                    | दंष्ट्रिभ्यश्च             | 98         | 15          | क्षाल्याना       | क्षालना        | ११० २७       |
| स्त्वेकस्मा                     | स्वक्सा                    | "          | 98          | यदाके            | पश्चके         |              |
|                                 |                            |            |             |                  |                | 640 \$       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
| अशुद्धम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शुद्धम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठे पङ्का  | अशुद्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गुद्धम्             | पृष्ठे पङ्की  |  |  |  |
| राशिकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राशीकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 856 86        | रुतरस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रूत्तरस्या          | १६९ २५        |  |  |  |
| कोशीधान्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कोशीधान्यानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 858 €         | सुदुष्कक्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सुदुष्करं 🗎         | १७० ७         |  |  |  |
| भुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४४ ३०        | चान्तरेणाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चान्तरेणीरू         | १७१ १४        |  |  |  |
| तास्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ताम्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२५ ३०        | प्रोक्षण्यादीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रोक्षण्यादीन      | t ,, 28       |  |  |  |
| यमद्गिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जमद्गिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १व९ १६        | अन्तरणारु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अन्तरेणोरू          | ., 36         |  |  |  |
| द्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३० ३४        | नेष्टयष्ट्रवावस्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नेष्ट्येष्ट्रवोदवस् | येश्प्य व     |  |  |  |
| पद्याते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पघाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३६ २१        | संस्थिते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | संस्थिता            | » a           |  |  |  |
| समानाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समानानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530 60        | विड्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विण्डयौ             | » 58          |  |  |  |
| न्वैकादश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>च्येकादश</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 630 60        | पाठस्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पठित्वा             | 800 83        |  |  |  |
| थमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यस:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३७ २१        | सक्तु विण्डं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सक्तुपिण्डं         | 912           |  |  |  |
| विशुद्धति 🔝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विद्युद्धयति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३८ ६         | लोकाधिष्ठव्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | लोकाधिष्ठात्र       |               |  |  |  |
| विश्रवात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विस्रवात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३८ १२        | बह्मणेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मणे            |               |  |  |  |
| वशा 👑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३८ वव        | मृतिकया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मृत्तिकया           | 30 88         |  |  |  |
| जल पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जलपार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३९ ३८        | भारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दात्म               |               |  |  |  |
| निगिरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निगरणं -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 888 35        | दकां कर्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दुकं कार्य          | " 50          |  |  |  |
| निगिरणं 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निगर्णं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 886 38        | पत्युख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पत्युश्चे           | 603 60        |  |  |  |
| स्नानहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्नानाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 588 33        | त्तयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तयोः                |               |  |  |  |
| देहादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्नानादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४५ १         | वल्यादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बल्यादि             |               |  |  |  |
| क्यहा .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €5ā1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४६ २७        | हविनिर्वण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हिविनिव प           | 863 86        |  |  |  |
| देहादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €नानादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 680 6         | स्वर्शतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्पर्शतो            |               |  |  |  |
| वाराहश्चि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वराहांश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 588 3         | स्वंस्कारो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संस्कारो            | 860 56        |  |  |  |
| <b>रु</b> नानेहतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | १४८ १७        | STATE OF STA | वयवांस्त.           | 865 58        |  |  |  |
| <b>€</b> द्धं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्ट्रवं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | वयवास्तत्रत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | त्रत्यं             |               |  |  |  |
| सावि।का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 888 58        | वा सच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वासश्च              | 500 68        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | साविका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>688</b> 38 | विडयज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विण्डयज्ञा          | 508 88        |  |  |  |
| स्पर्शादिकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 886 88        | मुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुद्क               | २०२ २६        |  |  |  |
| इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६४६ ६७        | गौरसवर्षपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गौरस-               | sc8 38        |  |  |  |
| <b>भुमिल्थं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५१ ३०        | 31166161341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सर्ववा              |               |  |  |  |
| वराहेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वराहेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६२ १६        | स्यशिनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लपपा                | २०६ १६        |  |  |  |
| शान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शान्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९२ २३        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्पित्रानी          | 33 55         |  |  |  |
| <b>उस</b> र्पणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 98         | अन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अन्तं               | \$ 882        |  |  |  |
| नेर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 9          | जयाशीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जवाशीः              | २१९ ३५        |  |  |  |
| यागाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 88         | एकोदिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एकोहिष्ट            | २२० २         |  |  |  |
| शोड़शकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 88         | पतिष्ठता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तिष्ठता             | २२२ २         |  |  |  |
| <b>मुम्बं</b> कृत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 8           | र जरतस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रजतस्य              | c 8 8 8 5     |  |  |  |
| सीवर्णां ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 5          | द्वितीये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द्वितये             | २२५ ३१        |  |  |  |
| पूर्वंपत्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पुर्व पहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | न्मन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सन्त्र              | २२९ ३१        |  |  |  |
| कात्यानोक्तेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | इवधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>इवरबा</b>        | वर्वेड ६६     |  |  |  |
| करणह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 22         | इवश्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ववदवा               | 33 56         |  |  |  |
| नत्र अक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 88 1       | <b>बुरी</b> ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | धुरीण               | <b>588 66</b> |  |  |  |
| इति गुद्धिपनाशगुद्धिपत्रम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |  |  |  |
| The State of the S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |  |  |  |

विषमस्थलटिप्पण्या मुलकारिकाथन च सहिता।

(न्या वि० १६) ६० ४—८

११० योगद्धनम् (पातञ्जल्द्धांनम् ) सम्रवत्यतञ्जल्पिति, राघवानन्द्सरस्वतीञ्चतः

"पातञ्जलरहस्याख्यण्टिण्नीयुक्तया द्वादशद्भीनकाननपञ्चाननवाचस्पतिमिश्रविः
रिचतया "तत्त्वनौशारवाण्ट्याख्यया सृषितेन विज्ञानिसञ्जलिर्मत"योगवात्तिक"ः

समुद्रासितेन मधुपुरीयकाषिलमञ्ज्यस्यामिहरिहरानन्दारण्यञ्जतसास्वतीवृत्त्या

सहितेन सगवच्छीङ्गाल्द्रेपायनव्यासदेवोपज्ञ-"सांख्यप्रवचनण साव्येणोद्धोतिः

तमः, प्रदेशिवशेषेषु श्रीमन्याध्वसम्प्रदायाचाव्य-दार्शनिकसावंभीस-साहित्यः

दर्शनावाचार्य-तर्वरत्न-न्यायरत्न गोस्वामिदामोदरसाखिषा विहितया टिप्पन्या

"गातञ्जलप्रभाणनामिकया सृमिकया च संवल्वितम्। (योगः विः ३) ४-

१११ सारस्वत व्याकरणम् । अनुभृतिस्वक्षपाचार्व्यप्रणीतम् । श्रीवन्द्रकोत्तिसूरि-प्रणीतचन्द्रकोत्तिनाम्न्या सुवोधिकया व्याख्यया, श्रीवासुदेवसद्वितिप्रसादा-ख्यटीकया च समस्वितम् । कवितार्किकोत्कल-बास्कश्रीनविकशोरशास्त्रिणा निर्मितया मनोरमाविद्वत्या च समुद्धासितम् । (व्या-वि. १३) सम्पूर्णम् । ६० ३

११२ सामान्यनिरुक्ति-गादाधरी-गृडार्थतत्त्वालोकः । पं० कुलपति झोपारूय-श्री-धर्मदत्त [ श्रीबचा झा ] कर्मविरचितः । ( न्या. वि. १७ ) रु० १०

११३ जागदीक्री पक्षता । गंगाखयव्याख्या टिप्पणीसहिता । ( न्या. वि. १८ ) इ० १-

११४ मनुस्मृतिः। कुल्लुकमदृक्षतमन्वर्यामुक्ताबकीव्याख्यया काशीस्थगवर्नमेन्ट कालेज् व्याकरण-सीमांसा-धर्मशास्त्राध्यापकेन पं० नेने इत्युपाह्व गोपालशास्त्रिसंगुः होतपरिशिष्टटिप्पण्यादिभिरपि सहिता । सम्पूर्णम् । ( धर्मश्रास्त्रः वि. ३ ) रू० २०००

११९ च्युत्पत्तिवादः । श्रीमद्गदाधरभद्वाचार्यचक्रवर्तिविर्गवतः । वैयाकरणिकारोमणि ग्रुक्त श्रीवेणीमाधवशास्त्रिरचित [ शास्त्रार्थ-परीक्षोपयोगि ] शास्त्रार्थकला टीका-सहितः । ( न्या. वि. १९ ) रु० २-

११६ भामती । ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यच्याख्या सर्वतन्त्रश्रवतन्त्रश्रीमद्वाचल्पतिमिश्रविर-चिता। न्यायाचार्यं पं० दुण्डिराजशास्त्रिणा सङ्कृष्ठितया विषयस्थळटिप्पण्या सम-ळङ्कृता। सम्पूर्णः । (वेदान्त वि० ११) ह० २

११७ जन्मपन्नदीपकः । सोदाहरण-सटिप्पण-हिन्दीटीकासहितः। ज्यो० पं० श्रीवि- व न्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदिना विरचितः। (ज्यो वि. ५) ह०००

११८ गोभिलगृह्यसूत्रम् । सटीकम् । (कम्भकाण्ड वि० १२) द्व० ३-

११९ सिद्धान्तकामुदी । ज्याकरणावार्य नेने पं॰ गोपालशास्त्रि निरचित सरला टिप्पण्या सहिता । "स्पलेखनप्रकार-पङ्किलेखनप्रकाराख्य परिशिष्ट सहिता च ।

चीप्रस्थयान्तो भागः। ( वया० वि० १४ ) ६० १-

१२० कात्यायनग्रुलबसुत्रम् । कर्कभाष्य–महिधरवृत्ति सहितम् । (कम्मै० वि० १४) ६० ०– १२१ व्यक्तिविवेकः । श्रीराजानकमहिमभदृङ्कतः । श्रीराजानकस्टयककृत् व्याख्यया

साहित्याचाय पं० श्रीमधुसुदर्नशाचिरचित मधुसुदनीविवृत्या च समुद्धासिता रू० ४--

१२२ श्राद्धविवेकः । श्रीरुद्धधरकृतः । वेदाचार्यं पं अनन्तरामशास्त्रि कृतं टिप्पणी सहितः। (कम्म० वि० १३ ) क० १०१

१२३ सांख्यतत्त्वकौमुदी । पण्डितराज श्रीराजेक्वरकाखिद्राविड महोद्यनामाज्ञ्या न्यायाचार्य श्रीहरिराम शुक्क विरचितया "सुषमाख्य" कौमुदी व्याख्यया समछङ्क्षता । (सांख्य वि०२) ६० १-

१२४ वाक्यपदीयम् । श्रीभर्तृहरिमहावैयाकरण विरचितम् । व्याय-व्याकरणाचायं पं० श्री स्येनारायण वर्म शुक्केन विरचितया भावप्रदीपाख्य व्याख्यया टिप्पणेन च संपादितम् । (बहाकाण्डम् )। (व्यार्ग्विव १९) ६० १-

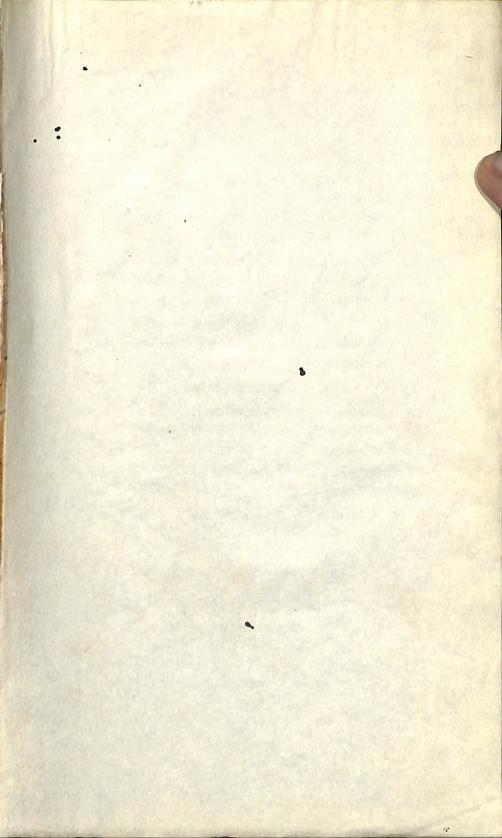

